

# भारत और चीन

# भारत और चीन

सर्वपल्ली राघाकृष्णन् उप-राष्ट्रपति, भारत

> धनुवादक गंगारत्न पांडेय

१६५६ अशोक प्रकाशन वक्षनक

## प्रथम हिन्दी संस्करण मार्च, १६५६

मोनोटाइप १२ पोइंट में भ्रशोक प्रेस, नखनऊ ने कम्पोज किया; साहित्य मन्दिर प्रेस, पवन प्रेस और भागव प्रंस नखनऊ ने मुद्रण किया

# विषय-सूची

| अध्याय                                      | ព្ទភេ |
|---------------------------------------------|-------|
| १. भूमिका                                   | 3     |
| २. चीन श्रोर भारत                           | 38    |
| ३. चीन के शिक्षा-ग्रादर्श                   | ६१    |
| ४. चीन में धर्म : कन्म्यूशियस का धर्म       | 279   |
| ५. चीन में धर्म: ताओ धर्म                   | ११४   |
| ६. गीतम बुद्ध श्रार उनके उपदेश              | 688   |
| ७. चीन में बौद्ध धर्म                       | ४७४   |
| <ul><li>युद्ध श्रीर विश्व-सुनक्षा</li></ul> | २०२   |

# यह अनुवाद

पथ-प्रदर्शन ही नहीं, अनुगमन भी एक विशेष क्षमता की अपेक्षा रखता है। भाव-विदम्ब ज्ञान-पूत मंगल-वाणी का उद्घोष सामान्य जिह्ना की सामध्यं नहीं है। पर ऐसे उद्घोष का अनुवाद भी अत्यन्त कठिन होता है। अनुवादक की व्यक्तिगत अक्षमता से अनुवाद के स्वर-शिथिल व व्यंजन-कट् हो जाने का अत्यधिक भय रहता है। डाक्टर राधाकुष्णन जैसे विक्व-विख्यात तत्त्वदर्शी मनीषी के इन प्रवचनों श्रीर सम्बन्धित परिशिष्टों का अनुवाद करते समय मेरा मन श्रपनी श्रन्पज्ञता धीर ग्रसमर्थता के बोघ से निरन्तर श्रमिभृत रहा है। जितनी बीझता से जिन परिस्थितियों में यह अनुवाद करना पड़ा है उनसे भी इस काम में मेरी कठिनाइयों की ही बृद्धि हुई है। पर, काम श्राप अने पर, मुलों भीर असफलताओं के भय से, उससे मुँह नहीं मोड़ा जाता। सो, यह अनुवाद प्रापके सम्मुख है। मेरा विश्वास है कि मेरी असमर्थता ग्रीए श्रक्षगता की छाप इस पर है। हाँ, श्रपनी श्रोर से इतना श्रवस्य बहुना है कि यथाशनित स्त्रीर परिस्थितियों के स्ननुसार यथा-सम्भव सन्वाद पूर्ण सत्य-निष्ठा के साथ किया गया है। सम्भव है यथोचित समय मिल पाता तो भीर श्रधिक सन्तोष-पूर्वक यह ग्रनुवाद भापके सम्मुख में रखता। फिर भी सहुदय और विचक्षण पाठक मेरी भूनों में न भरम कर, मूल-लेखक के उदबोधन श्रीर सन्देश का मर्ग श्रपनार्येंगे, यही मेरी कामना भीर भाशा है।

मूल पुस्तक में कुछ अतुकान्त कविताएं जब्हत हैं। इनमें से अधिकांश चीनी कविताओं का अँग्रेजी उल्था है। इन सब कविताओं का

#### वह श्रनुवा '

अनुवाद हिन्दी में भी कविताओं में ही किया गया है। अनुवाद में मूल के छन्दों का अनुवारण नहीं किया गया। कुछ श्रीर भी सामान्य सुविधायें ली गई हैं। श्राज्ञा है पाठक इस प्रयास से श्रयन्तुष्ट न होंगे। यह श्रनुवाद करते हुए मुक्ते समय-गमय पर अपने कालेज के उप-प्रयानावार्य श्रादरणीय श्री निमंत्रचन्द्र जी चटर्जी से बहुमुह्म परामर्श

मिलता रहा है। इसके लिए मैं उनका हृदय से प्राभारी हूँ।

गंगास्टन पाण्डेम

कान्यकुब्ज कॉलेज, लखनऊ महाविवराग्नि, २०१२।

# सूमिका

### निशंजण

रहेर में एक प्रस्तान आया कि मैं चुंगिक जाही। इस याना का उद्देश जीन की सरकार की रवीन्द्रनाथ हैगेर का एक निज में करना तथा महावलाचिह्नत च्यांग-काई-नेक द्रारा उसका उद्वत्त्व कराना था। पर अगरत-विद्रोह तथा अन्य किंवाइयों के कारण याना का विचार छोड़ देना पड़ा; गद्यिप हैगोर का चित्र भेज दिया गना और उसका उद्यादन हो गया। यह चित्र 'चीनी-मारतीय समान' (सिनोइडियन सोसाइडी) के चुंगिकम-स्थित भवन में एक केन्द्रीय स्थान पर गुंभोभित है। का जीम और चीनी में को नदीन और पुनस्कीनित सहयोग का यह चित्र प्रतीनी में को नदीन और पुनस्कीनित सहयोग का यह चित्र प्रतीक है। इस वर्ष भाने के महीने में चीन की सरकार ने फिर निमंत्रण भेजा और प्रार्थना की कि अबैन और मई यहां में में पान-छः सप्ताह चीन में विताओं। मेंने महीने मास में वो मा तीन सप्ताह चीन में विताला स्वीकार कर लिया। वास्तव में मैंने पूरे १५ दिन चुंगिकम में और उपके आग-पास विता दिये। विद्वतिद्यालयों, चिद्वत्नामाओं और बीद्ध तीर्थ-स्थानों की देखता रहा। लगता है कि मेरी चीन-सात्रा को यह समय अच्छा ले

था । चीन की पिरिवर्ति जटिल और निराशाजनक थी। राष्ट्रवादी दल (कोसिनलोग) और कम्यनिस्टों के बीच मत-पोद नहता वीचा है। गया या सीर चीनी प्रतिरोध की शिवत में वाचा छाल गरा था। होनाव प्रान्त में आकरण पूरी तेजी से चल रहा था। जीन गुद्ध न्यरत था और इसीसिए बहुत-रो खाँग महसूत्र कर रहे भे कि सांस्कृति ह उद्देश्य और सन्देश लेकर जीन जाने के निए यह समय उपस्करा था भी, या नहीं। लेकिन कुछ आर कारणों ने भेरा भन इत परवावित शामा के पक्ष में हो गया था। सभी एक प्रकार की लब्बान्सी थी कि बोरोप तो वै श्राचे दर्जन धार वृत्र शाया था लेकिन सुदर पूर्व जाने का एक वी थवसर न निकाल प्रामा था। परिवम की भाषा, परिवस के साहित्य, वर्ष चीर वैज्ञानिक जान के राध्यन्य में भारतियों की पूर्व की भागा, साहित्य भादि की भोता पहीं शविक जान है। चीन की यह अवस्थित परिस्थिति ही सम्बद्धाः एक मैत्रीपूर्ण याचा के निष्, सामन्य सबसर थी। इसके श्रानिरिक्त राजनीतिक प्रक्तिकार्या में चीच पर्ने प्रवस्त श्राच्यात्मिक कवित को गुक्त कर विया है। हर दिशा भी, तन कहीं, एक रचनात्मक निर्माणमूजक उत्साह के सक्षण बिलाई दे रहे थे। विविध प्रकार के--पूर्वी और परिचमी परम्परागत और कालिकारी- सैना दलों और अधितयों के संधर्षों से मानव-जेतना आगत् हां गई है। एस उद्वृद्ध चेतना का मनिष्य थमी अनिष्यित है। मारत भी ऐसी ही जायति के युग से गुजर रहा है। वाह्य संस्थाओं के पतन को वेखते हुये इसी जाम्रति से गुन्ध संतोप भिजता है। बीर दशके अलाख बाज हम जिन कठिनाइयों को भोल रहे हैं वे उन परीक्षाओं से सम्मूश कुछ भी नहीं हैं जिनमें सदियों पहले पर्वतों और सागरों को पारकर चीन जाने-वाले हमारे पूर्वज तपकर निकले थे। सांस्कृतिक सह्योग की सिद्धि हैं

उन्होंने जो प्रयत्न किये थे वही आज इमारे लिए अरणा थे रहे हैं। इसलिए मैंने यह यात्राकी, इस उद्देश्य ने कि चीन के विश्वविद्यालयों की यह मेरी प्रदक्षिणा हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों की श्रीर शनिक वृद्ध बनाने में कुछ सहाधता दे।

## चीन के विकासिकालय

विश्वार विश्व को गति देते हैं। कार्य विचार का वस्पागी है। चीन की विधा-संस्थायें ही ने केच्य हैं जहाँ चयीन चीन का नियाण हो। ण्डा है। आंस्कृतिक प्रवास्थान परम्यराओं के दन्धन से मानव-मस्तिष्ठ की मका करने की अपेक्षा करता है, एक स्थीन सरक भावा के विकास की जन्मानस करता है--ऐसी भाषा जी सार्वजनि व शिक्षा कर सक्ता प्रभाव-पूर्ण भागन बन सुके और जो एक नवीन संस्कृति के निकास का प्रभाव-गुणे पाम्यय वन सके। इस प्राप्तकाण को गांव वे यह है विश्वविद्यालयों के मेतामण। से विश्वविद्यालय जीव को पार्विकता के कह हैं। श्रीर उमें लिए कीन के शबुशों की विशेष हुआ भी एक पर रही है। श्राविक्रत चील के विधाय और विद्यार्थी अपने होते होता विधान हैं है बाहर निकाल दिने गये हैं--जिस घरती में 😘 👵 🗀 🗀 🖂 📆 पीके मध हैं। ये जीम समर्थि चीम नले मधे हैं। यहां बढ़ी बाडिबाइयीं, भारोरिक अमुबियामी की भेरते हुने में जीन अदम्य समा से कामे **ए**ए एहे हैं। विभास प्रासीधान इसारतें नहीं हैं, साधन-संस्पन्न प्रयोग-भारतार्वे नहीं है और न सच्छे पृश्ताराज्य हो है। कांगे चलाऊ बांस और गिही की बनी हुई कीपिंद्रशी में ककार्य लगती है। येजें श्रीर कुनिया कोड़ के सस्तों की बनी हुई है। ि अंदरातल के पायमें बीर

विद्यार्थियों का समाज है, उनकी संस्था है और ऐसा समाज, ऐसा संस्था बराबर जीवित रहती है, भले हो उन ग्रध्यापकों श्रीर विकासिएं। द्वारा काम में लाई जानेवाली इमारतें मिट्टी में मिला दी जायें। विश्व-विद्यालयों के जिन विभागों को उनके प्राने श्रायासों से निकान जाहर किया गया था वे अब एकत्र हो गये हैं और यह एक बहत बड़ी सफलता है। गरीब होकर हम फिरसे सम्पत्ति भाष्त कर सकते हैं, बीभार हीं तो फिर से स्वास्थ्य-लाभ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम घर मये तो घरती पर कोई शनित नहीं जो फिर से हमें जीवित कर सके। जीन के विकाविद्यालयों का यह लक्ष्य है कि चीत की आत्मा जीवित एहें। मेरां ऐसा अनुभव है कि चीन के जो जिलक सदियों से शामाजिक जीवन में बड़ी ऊँची प्रतिष्ठा पा रहे थे, धाज बहुत अधिक कच्छे भेल रहें हैं। चीन में विद्वान् ही श्रधिकारी वर्ग में होते हैं। बहुत-से राजपूत धीर कुटनीतिज्ञ निरमित्रज्ञालयों के शिक्षकों में से हैं। बेलिक-स्थित भूतपूर्व चीनी राजदूत इस समय 'केन्द्रीय राजनीतिक प्रतिष्ठान' (संदृत पोलिटिकन इन्स्टीट्यूट) के प्रधान हैं। प्रध्यापकी का वैतन बहुत कम है। उन्हें वही बेतन मिलता है जो युद्ध के पहले की परिस्थित में मिलता था और ग्राज बहुत ही अपयन्ति हो गया है। थीड़ी-सी चुड़ि जो उनके वेतन में की गई है वह न कुछ के बरावर है, खासकर गाँउ हम ग्रावश्यक पदार्थी के मृल्यों में होनेवाली बुद्धि का विचार करने हैं। मेरा विचार है विद्यार्थियों को भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता धीड़ शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही आर्थिक संकट से परेशान हैं। सूच को ह सुविधा का जीवन उनके लिए स्वप्त हो गया है और सुरक्षा उनके लिए हुँसी है।

फिर भी युद्ध विस्वविद्यालय की भावना और विद्यापियों की

संख्या-वृद्धि को रोकने में सफल नहीं हो सका। मुक्ते गालुग हुआ है कि चीन के विश्वविद्यालयों में इस समय जितनी विद्यार्थियों की संख्या है उतनी पहले कभी नहीं रही। सहशिक्षा का तो नियम ही है। लड़के श्रीर लड़कियां स्वतंत्र श्रीर प्रफुरल जीवन में साथ-साथ काम करते हैं। इस स्वतंत्रता श्रीर निर्वेन्ध जीवन से उनके बीच किसी प्रकार की उच्छंकतता या स्वेच्छाचारिता नहीं पनवने पाई। उन्मुक्त प्रेम श्रीर साहचर्य-परिणय की चर्चा चाडे जित्तती हो पर अधिकांश नवयुवक शीर नवस्वतियां शरीर शीर मन से सवस्य और स्वच्छ दिखाई देती हैं। निस्सन्देह स्रवांहित घटनायें होती हैं सोर प्रवाद मी फैनते हैं, पर इनकी संख्या श्रमेरिका श्रोर बिटेन के मुप्रतिक्ठित विद्यावयालगी गं डॉनेवाली ऐसी घटनाओं की संस्था से अभिक नहीं माल्य पड़ती। सामारणतः सहिवाक्षा वहां सफल ही हुई है। धभी कुछ समय पहले तैक जीन में महिलाएँ घर की चहारदी वारों में वस्त थीं और उनकी शिक्षा उनके पारिवारिक जीवन में ही होती थी। बहुपत्नीत्व ग्रीर माता-पिता की संरक्षकता हर महिला की पति और परिवार की चिन्ता रा मुनत रखती थी। चीन में महिलाफों को सार्वजनिक जीवन, व्यवसाय यो र शिक्षित प्राचीविकायों से भवन रखा जाना था। यंत्र कानन के द्वारा एकपत्नीत्व की प्रतिष्ठा की गई है और युद्धकालींग परिरिष्ठियों में कुछ ऐसी प्राचादी थी है जिससे एक स्वस्थ गामाजिक जीवन का विधास सम्भव हो सकेगा।

विश्वितियालयों के मानदण्ड होने हैं। यद्यांप वर्तभाग परिस्थितियों में विहान के विभिन्न विभागों में बहुत काम नहीं किया जा सकता है फिर भी आज चीन की विहान और प्राविधिक हान की प्रधिक आवश्यकत्त हैं। चीच की शिक्षा में साहित्यिक अभिष्ठित पा बहुत प्रमुख स्थान है। सदियों में खली याती कम्प्रमूखियन दीक्षा इसके लिए उत्तरकारी है। अभी कान्ति के बाद ही से बैज्ञानिक जिल्ला को बाद गम्भीरतापूर्वक व्यान दिया गया है। सोच की विज्ञान-परिषद् (सहस सोसाइटी बाफ चाइना) की रभागना १६१४ में हुई थी। बीनी विद्वलिष्यद् (एकेडोमिया लिनीका) की अनेक बन्धेषण-कारामहें हैं जा साहित्यिक और वैज्ञानिक पानों प्रकार के विवर्श में बोधनकान गरती हैं।

युद्ध समान्त हा जाने के बाद चीन की एक महान् अवगर मिलेमा कि बमी से ब्वस्त अपने लगरी और विश्वविद्यालयों का पृतिक्षण करे और संसार के सम्बन्ध कि कर दे कि अब भी उसमें नह कल्कान अनि और संसार के सम्बन्ध कि है जिसने प्राचीन काल में स्वापत्य और अन्य कला-क्षेत्रों में आश्वर्यजनक निर्माण किये थे। एक अपरोद्धा सात्री इटकी के एक नगर से दूसरे में पृमता रहा और कीन्द्रहत एवं असी मरी दूषिट से मला की अद्भुत हतियों की देखता रहा तथा अपनी यात्रा के अन्त में जाने मार्ग-वर्धक से पूछा—"कहिये. यह तथा आपनी यात्रा के अन्त में जाने मार्ग-वर्धक से पूछा—"कहिये. यह तथा को अद्भुत है, से अंतिक की महान् कृति हैं, लेकिन" कि इत सी वर्षों में आप लोगों ने नया किया है ?" यह प्रथम जिलता आश्वर्यक म

खेती के सम्बन्ध में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गरा कि पुरानी चीनी कहाबत है—"किसान होने के लिए अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, किसान बनना है तो जैसा पड़ोदी करता है करो।" गई-बीती पीड़ियों के पुराने तरीकों का मोह, ज्यापक व्यक्तियाओं वृध्दिन्कोण और सहकारिता की भावना की कभी ने खेती में उन्नित नहीं होने दी। अगर असल बढ़ाने के तरीकों को अपनाना है तो खेती के तरीकों

को भी आपूनिक रूप देना होगा। देश के अनुल सिन्य साधनों का विकास नहीं किया गया। चीन राष्ट्र मुख्यांकन की अमता रखता है। वह युद्ध के बाद बेटी की उसति के लिए पर्याप्त पण स्पन्न करने को तैयार होगा। वॉनी अंगों का भिस्तक तास्तिक कर है। विवाद की व्यापत दिन है। वे वहन कीर तथा की बात करते हैं, इसी निए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अवगत और अंगीकार करने में सब अफन होंगे।

निषयिवालयों का बातापरण उत्साह से भरा हुआ है। विधार्थी-समाजों और परिषयों में रात में बहुत वेर तक अन्तर्राष्ट्रीय सगम्याओं, राखनीतिक करणनादशों और अनन्त विभेवों के सम्यन्ध में विधाय चला करते हैं।

सभी जिला-संस्थाओं में विद्यायियों की चीनी कान्ति के सिद्धानों से परिचित करामा जाता है। जित सोमवार को पातः ११ वर्ष विद्यावयों के विद्यार्थी और जिल्लक राष्ट्रेट्सक की सलामी देते हैं, आवटर सम यात-सेन के प्रति अपनी अद्धा प्रकट करने हैं जिल्होंने चीन की क्षिक विश्वेतलाता की रोका, जीगी में एकता की भागता उत्पन्न की और जनके राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की बचाया; इस अवसर पर जायदर समयान-सेन प्रारा निर्भारित सिद्धान्तों को दुष्टराया जाता है। जीन के सामाजिक, राजनीतिक और आधिक पुनष्टजीवन के लिए अगाई गई अवटर नग सात-तेन की बोजना समृत जीन राष्ट्र को प्रारा

<sup>ै</sup> सैन पिन चुण (४ हे जैन किनाने कि तर्जे ) हैं (श्र) जंग-वालि पाल के केन्स्सान के ... कि

निर्माणक करियाने कि तथा के विशेषक केन प्रकाशित (वैम-संक्षि) कि कर कर्मनी क्षेत्रिक कि कर वालि क्षेत्रफू है। कार्तिको कोट ना भें का निर्माण क्षेत्रफों क्षेत्रिक

काई है। राष्ट्र<mark>वादी चीन, साम्यवादी और वांग</mark> चिंग वी के अनुयायियों ने इन सिद्धान्तों की स्वीकार कर लिया है, गवपि वे इन सिद्धान्तीं की

> रावित्यां हैं रक्त, आजीविका, भाषा, यमं तथा परम्परायों और शादतों की एकता। राष्ट्रीयता यह धमूल्य निधि हैं जो एक राज्य को श्रपने विकास और एक आंते को श्रपने श्रदितत्य की

अविच्छितला के लिए प्रेरित और समर्थ करती है।

(य) लोकतंत्र या प्रजातंत्र का निद्धान्त। किसी भी संगठित प्रीर एकता से बैंब जन-लमुदाय की एक जाति कहा जाता है। 'प्रभुतत्ता' वया है? प्रभुत्तता राज्य के क्षेत्र पर व्यापन मिलकार और शक्ति है। जब जाति और प्रभुत्तता का गठवन्य हो जाता है तन जनता की राजनीतिक जिति का जनगड़ीता है। सरकार जनता की बस्तु है। यह जनता द्वारा जनता का निवभय है। और यह नियमन समस्त जनता के हित के लिए हैं: और वहां समूची जनता भरकार का नियमन करती हैं वहां जनता की प्रभसत्ता दिखाई देती है।

(म) जनता की बाजीविया का थयमा रामाजवाद पर सिद्धान्त।

पिन्नोंग का थर्थ है जनता की थाजीविका, समाज का नाल्याण,

जनजीवन; और धाजीविका के सिद्धान्त का क्या है जनता

की उदर-पूर्ति की समस्याओं को हव करना। वाजीविका की

दोज सामाजिक विकास के निवमों के मनुकूज है। यही था

इतिहास की बेन्द्रीय व्यक्ति हैं। उदर-पूर्ति की समस्या जनता
की थाजीविका को समस्या है। जनता की थाजीविका को

सुधारने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्ती की कार्यान्तिक करना
होग—(१) भूसम्पत्ति का समानीकरण और (२) धर्यसम्पत्ति का नियमन—चीन की राजकीय तुनना-ग्रावित,
चुनिका, द्वारा प्रसारित An Outline of the Organization of the Knomintang and the

Chinese Government (1940), स उद्युत

विविध न्याल्यायें करते हैं। कुछ दलगत संस्थायें हैं जो महावलाधिकृत च्यांग काई शेक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करती हैं; जैसे, केन्द्रीय शिक्षण-शिविर (सेण्ट्ल ट्रेनिंग कॉर) श्रीर केन्द्रीय राजनी तिक प्रतिष्ठान जिन्हें राष्ट्रवादी दल चलाता है। ऐसे प्रालीचक भी कम नहीं हैं जो इन्हें सैन्यीकरण का साधन मानते हैं। यह नाल विदेशी कहते हैं कि महाबलाधिकृत प्रजातंत्र की अपेक्षा कार्य-कृशलमा अधिक पसन्द करते हैं और अस्पमत की राय की भूचल दिया जाता है श्रीर कुछ रांस्थावें तो बन्दी-शिविरीं से किसी प्रकार भिन्न नहीं हैं। राष्ट्रवादी शासन को प्रजातंत्र के सिद्धान्त से धरांगत कहा जा सकता है, इस सिद्धान्त से जो टावटर सब यात-रोग के तीन सिद्धान्तीं में से एक है थोर जिसके अनुसार धासन-संस्थाधीं का जनता हारा निर्वाचित थीर त्र जातान्त्रिक हंग से नियंत्रित रहना शांत्रस्थक है। राष्ट्रवादी यस न एक प्रस्तावित संविधान तैयार किया है जिसके द्वारा युद्ध के बाद व चीन में प्रजातंत्र की स्थापना करता चाहते हैं और जिसमें ऐती आलुनिक राजनीतिक वाराओं को जामिल किया गया है जैसे उपकम (इनीजियेटिव) और ऐसे मंत्रियों की प्रत्याहति (रिकॉल) जिन्होंने जनता का विश्वास हो। देश हो। इस समय तो विद्यार्थियों श्रीर शब्यापकों में बिचारों का कठोर नियंत्रण किया जाता है। वर्तमान सरकार दारा प्रोरित जापान की प्रतिरोध भावना के प्रतिरिक्त भीर किसी बात की जनिषय नहीं कहा जा सकता। चीनी लोगों को इस बात की शिक्षा मिली है कि वे अपने अधिको एक महान परिवार के रादस्य समभी थीर इसलिए ज्यापक क्षेत्रों में संगठित कार्य करने की पावित कम है। परिवार के प्रति यह है। 🗀 🙃 🦠 🤭 मामजो ग्रीर शासन के धेंत्र तक में दिए 💛 💛 🗀 🗀

विलकुल सामान्य है कि एक या दो परिसार मत्तारूढ़ हैं और वे ही वेच पर सामन करते हैं। एक नक्जवान जड़की से अब बीन का मात्ति कि खींचले की कहा भया तो उसने अर्थमंत्री डाक्टर कुंग का चित्र लींच किया! और किर भी शिविज पर सुरारे नेता नहीं विकार्ड वे रहे। कानून उनके द्वारा बनने चाहिए जिन्हें उन हानुनी का पालन करना है। एक ऐसी सरकार ही भागन कर सकती है, उन्च स्तरों पर फीं भावन कर सकती है जिसका नियंचण प्रभाव की सुरक्षा कर सकती है और नई संधियों तथा सन्तर्रों की मान्यान की सुरक्षा कर सकती है जिसका नियंचण प्रजातान्त्रिक छंग से किया जाता ही। उन मनी राष्ट्रों में प्रजात कीय संस्थामें सामान्यत: काम नर्ज कर पाती जो युद्ध में व्यस्त हैं। एक बात की पूरी-पूरी थासा है कि जैसे ही युद्ध समान्त होगा चीन में भी ये संस्थामें काम करने लेगेंगी।

## चीत में धर्न

चीन की चीनी भाषा में 'चूंग की' कहा जाता है, जिस है की सिध्यम राज्य। मेन्यियस का कहना है कि "कल्प्यू वियस ऐसे ज्यानेत के जो अतिबाद से दूर रहते हैं।" मध्यम कार्य-प्रणानी (जीव उन एवजन) चीनी मान्य प्रन्थों में से एक है। वीद्ध धर्म में मध्यम कार्य-प्रणानी की अपनाया गया है; और चीन ने बीद्ध धर्म की अपनाया है। स्वमानतः चीन के लोगों में किसी प्रकार के अतिबाद पर विश्वात नहीं है। अपने विचारों में चीनी लोग दुराग्रही या मतान्य नहीं है। अपने विचारों में चीनी लोग दुराग्रही या मतान्य नहीं है।

<sup>े</sup> IV. 2. X. Analects, XI. 15 देखिये ।

एक ऐसा क्षेत्र हैं जिसमें लोग बड़ी सरलता से यतान्य बन बादे हैं, लेकिन चीन का वर्ष एक प्राह्मायपूर्ण हो। ये इन न्याई ने नृक्ष है। परस्पर छिद्रान्वेपी धार्मिक विवादों के पय-वृन्ध ने चीन का नीवन द्रियत नहीं हो पाया। राजनीतिक कारणों से लोगों को ताबना दी गई है; लेकिन यह लाइना बोरोप के झामिक युद्धों अववा वामिक परीक्षणी भीर दण्डों को विभीषिका तक कभी नहीं पहुंच पाई। जीवी खीव छह विद्धारतों के दास नहीं हैं और न वे मानय-प्रकृति की पुराग तथा उसके समिल तर्छ धीर एवार-भाव के प्रति उदासीन ही हैं। तर्क बीर सह बुद्धि में कला, साहित्य और धर्म के धेय में अन्य-विश्वास और गरवादी की दूर करते में नदी सफलता पाई है। गम्भीर निवयों पर विवाद करते राभय भी चीनी लोगों में विनोद-वर्ति रहती है। जिन नीमी का विस्तास है कि मुतकों वह अस्तित्व नहीं है और उत्तियन उनके प्रति विविधान समय भीर अदा का अपनाम है-- उनके इस तर्ज पर विकार मनते हमें भी भी-त्य कहते हैं -- पहम बहु भाग भी लें कि मुतारमाओं का ग्रस्तित्व नहीं है तब भी बेखिदान अपन्यव नहीं हैं। यदि मध्य तथा अन्य वस्त्रे भाली में बहा दी जायें तब की हम उने वेवाण बरवादी कह सफते हैं। लेकिन वास्तव में होता यह ई कि परिवार के सबस्य और माँव के भित्र गण सभी अपना-अपना भाग पाते हैं। इंस-लिए हरा विविदान की प्रशा का जबसे बुरा लाभ इंतना तो है ही कि हमें अपने पडोशियों से शब्छे सम्बन्ध बनाये रखने में मदद मिलसी है। " और लीजिए, सल् २६५ ईसवी पूर्व में चिन राज्य के मृतपूर्व

<sup>े</sup> Waley: The Way and Its Power (1936),

जासक की पत्नी मृत्य-शस्या पर थीं। उसने वी राज्य के एक अजनती स अपना महरा सम्बन्ध बना रखा था। मरने से पहले अधने आदेन दिया कि इस प्रजनवी को उसकी यन्त्ये कि के समय बन्ति चढा दिया जाव ताकि उसकी श्राहमा उसे कल के बाहर रास्ता दिगा गर्क। यो राज्य के इस यजनती के सामने विकट समस्या या गई। समसी और से एक भिन्न ने इस भरती हुई रानी से भेंट की। उसने कहा - "पण काएको इस बात का विश्वास है कि मुत्तकों की भी भाव-विवस होती है?" "भैं तो ऐसा नहीं सोचती ।"-- असने कहा। "ती महारामी जी इससे शापका नया लाभ हो सकता है कि जिस स्थिति यो आपने जीवन में प्यार किया वह आपके साथ एक ऐसी दिवति में- -एन ऐन राज्य में-जाय जो चेतना-कृषा है ? शीर इसके विवरीत गाँव मुल्हों। में भाव-वेतना होती है तो भ्तपूर्व राजावित्राज कोथ ये पायन हो जायंगे। वह कहेंगे-'यह देखी, यह रातीजी है जो महीनां से जिन्दगी शीर मीत के कील भूना भून रही थीं, आज की राज्य के इस पुक्त के साथ पथार रही हैं! निश्चय ही यह इतना भीगार गहीं रही जितना इन्होंने ग्रामी जनता को समका रखा था'।" रागी ने कहा---"विलक्ष ठीक ।" और उसने धपना श्रादेव वापम ने निया ।"

़ कविषी नुई ने लाघो त्सू के सम्बन्ध में विधा है: —

"जो हैं गुखर, मूढ़ हैं वे जन जानी मीन बना रहता है। मुभ्ते बताया है लोगों ने—— ऊपर के ये जब्द कहें थे लाग्नी रसू ने।

<sup>\*</sup> Waley: The Way and Its Power (1936), quality

चीन के विभिन्न मतों में बहुत कम उद्दंडता या श्रात्म-प्रसार की भावना है। सन् १६१५-१६१६ में चीन गणतंत्र के संविधान में एक ऐसी बारा जोड़ने का प्रयत्न किया गया जिसके हारा कलुय्शियन सिद्धान्त की चीन के प्रधान तान्विक नैतिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जा रहा था: इस धारा को सुवान शी-काई का समर्थन भी प्राप्त हो गया था, लेकिन चीन के नये नेलाओं ने इस धारा के स्वीकार किये जाने का बटकर विरोध किया और अन्त में यह घारा संविधात से हटा दी गई। इस धारा की स्वीकृति के विरोध में लाये गये तकीं की श्री चेन तु-स्य वे इस प्रकार व्यक्त किया है-''शासन और शिक्षा के साधनरूप में सभी धर्म व्यर्थ हैं। इन्हें अतील युग के अन्य उच्छिष्ट आदशों के संधान समस्ता। होगा। यदि हम यह भी मान लें कि ग्रिशिक्षत लोगों के लिए एक वर्म की आवश्यकता हो सकती है तो शन्य थमी की शिक्षाओं की उपेका करना कहा तक उचित हो सकता है ? यदि हम अन्य घमी की उपेक्षा करते हैं और कलयुवियस वर्ग की ही संविधान में स्वीतृति देते है तो हम जनता की वामिक स्वाचीनता पर आधात करने के दोषी हाते हैं।"३

Waley: A Hundred and Seventy Chinese Poems, E. T. (1923), 455 (55)

He Shih: The Chinese Renaissance (1934).

यह सत्य है कि चीन में कोई गम्बीर पामित पीड़त यीर उपद्रव नहीं हुये, पर इससे यह निर्णापें नहीं निर्माण पा सकता कि चीन के लोगों में धर्म-भावना में कमी है। विदेशों के चीन पाने गर्म याध्यमें को मैंने धर्मसर यह कहते सुना है कि चीन के लोग पर्म में बहुत एणि नहीं रखते, कि वहां के विद्यान् लोग पंत्रपात्मा, जनावधातान और धर्मीस्वरवादी नथा निर्माण भी हैं धर्मर नई पीध तो धर्म-विद्यानी भी है। मुद्ध बीनी तो इस बात पर गर्ब भी करते हैं। का प्रथा के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्य स्थिर करना भेण काम कहीं है, पीकित हुनें यह बाद रखना चाहिए कि आरक्षणक्ष में भी चीन के लोगों का धर्म बहुत श्राम धर्म भी धर्म पर्म में ध्रामने पूर्वभी भी पूजा, नीसिंगक पिन्यों और आरमाओं पर निद्धारा, पर्मेक्ष्य सा स्वर्ग दी पूजा और देवजता या समुन-परीक्षण का श्रम्यास भी आगित था। पूर्वण और कर्मकांड को बहुत काम थे।

विक्विवासयों और अन्य शिक्षा-संस्थाओं में तनक विवासिकों और श्रांट्यापकों से में मिला और पुन्ते ऐसा तो कुछ न लगा कि सीन के नयमुख्यों और नयमुद्धियों में पर्म के सम्बन्ध में कोई विजेण वात है। समूचे संसार में वामिक जीवन का एक तथा स्वरूप शिविटित होता, व्यवसाहत एक साधारण और अधिक आध्यातिक विद्याल कि अपने को प्रमुख संसार में वामिक जीवन का एक तथा स्वरूप शिविटित होता, वापकों प्रकेषित एक साधारण और अधिक आध्यातिक विद्याल । चीव अपने अधिक अध्यातिक प्रकेष हार में विद्याल को प्रमुख स्वरूप से कि देन विद्याल को भावना हुए सबके हुदय में कि देन विद्याल हुई हैं असको उर्धाह फेंकने का कोई कभीर प्रधास वहाँ नहीं हो स्वरूप में को स्वरूप में को स्वरूप में को समस्याचा के शिवटित की समस्याचा के शिवटित सीर व्यक्तियत मुक्ति के सम्यन्ध में इतने चैतन्य न हों, को देन इसके यह तो सिद्ध नहीं होता कि उनमें वाभिक भावना नहीं है।

फु-तान विश्वविद्यालय में मेरे भाषण का विषय था- 'भवा अप क्षानिवार्क हैं ? ' भेरे भाषण के बाद विश्वविज्ञालय के प्रधान पहांचय ने, जो सभा के भी अध्यक्ष थे, मुन्हें बताया कि कुछ गणाह पहले कुछ विद्यार्थियों ने परस्पर ऐसे विषय पर एक विवाद किया था और बहमत ने यह शिश्वय किया था कि सैखान्तिक, सह और मतप्रक शर्भ ती अनाव्याप है, पर प्राध्यातिमक जीवन के रूप में धर्म मारव-काति के स्त्यान के लिए अविवायं है। धान हम यपनी वैज्ञानिक संक्रितागर, प्राविधिक साथनी और संगठनी पर गर्व करते हैं- व्याहाकारिका, ण्यन्यासन, निष्ठा और पविदान-भावना के नैतिक भूग भी हनमें एमीच हैं। सामाजिक नेतना आज में विविध प्रयुत्त कमी वही रही, सान्ति के लिए जल-सारांका प्राच से प्रतिक प्रवण कर्मा नहीं रही, यपने पड़ोसी के प्रति शुद्ध भाषना आधि सं अधिक कभी नहीं गड़ी और फिए भी संभार बाक्त और घंजा है अंगुल में पड़ा हुआ है। लंगार पाल एए वालकहील विभाव-जेवा हो रहा है। उसमें विक्त है, गीव हैं, वैग हैं और संगल-सिद्धि की नामकों है लेकिन उसमें अपना सहय सा दिया है। बाज हमें जिसकी जायसकता है वह न अधिक बान है योर व भविता संपठन, न वह श्रोधक युनुसामन है और न वैविक षालाकारिता; बहिक यह है धुमें की शावना, जीवन के उस पुरुष पुरुषाओं की एनीकृति जिनकी चिद्धि के लिए विधान और संगठन, अनुवासन मोर याजामारिता का प्रयोग करना है।

यह सीभाष्य की वान है कि बीच का धर्म वर्षवादी नहीं रहा। उसमें कड़ रिखार्सी का बीजवाला नहीं। वह एक बातावरण है, एक भनीदता है जिसमें काव्यक्तियाँ जेवल हो एक जिल्ला के बिल्या पर हुआ लिके काव्यक्तिक जेवल के साम प्रपट्ट, मनगुण सीम्यवादक

लाभ-परक सामान्य जीवन में उच्च है। श्राध्मारिमक सहनशीलता धोर समकीते की पृष्ठभूमि में गर्गावृत्तियों और मतों के विविध छप साथ-साथ चलते हैं। चीन के बोगों का दुष्टिकोण वास्तव में सीवश्युणं है। उनकी यह विशेषता उनके इस विश्वास का परिणाम है कि धर्म का सुध्वन्त ताकिक विवादों से उतना नहीं है जितना जीवन की सकिय अभिव्यक्ति से---मनमा-वाचा-कर्मणा के निवीह से---हैं। धर्म की स्थापना तर्क हारा नहीं होती, उसकी श्राभिव्यक्ति जीवन के माध्यम से होती है। विश्वास की प्राथमिकता की ऐसी अभिव्यक्ति, जो वार्शनिक बीर राह चलते सामान्य मनुष्य सबको बन्तिमण्य से बारवस्त कर सके, कवियों, दृण्टायों, सन्तों और रहस्यवादियों द्वारा व्यक्त की जाती है; कीई सकरात या कोई बुढ़, कोई यीशु या सन्तपाल सामान्य जनता ंके हृदय को प्राइवस्त श्रीर विश्वस्त कर देता है--केवल अपनी सहज सरलता और आत्मप्रेरणा के साथ सुधिधामूलक जीवन-पद्धति की अस्थी-कार करके। अपने जीवन के हारा ऐसे लीग यह सिद्ध करते हैं कि उन्हें अप्राप्य ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस ज्ञान की व्यवहार में उतारने की श्रविचल शक्ति और साहस उनमें है।

चीन की जनता अधिकांगरूप में धर्म का यह अथं नहीं गानती कि तपस्वी का-सा अनुशासन अपनाया जाम, उपवास किये लागें और इसी प्रकार की शरीर-यातना की अन्य विधियां अपनाई जायं। कीं एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण यह हो कि संसार की अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा वह ईश्वर से अधिक प्रेम करे, या उसके लिए अन्य सबका त्याम करे, सोचे कि जीवन की समस्त मधुरताओं का त्याम शब्हा है यदि केवल ईश्वर प्राप्त हो सके, तो चीन के लोग धार्मिक नहीं हैं। ही, उनके वीच भी काफ़ी ऐसी आत्मायें हो गई हैं जो धर्म के इस मान-देश पर

पूरी उत्तरती हैं, जिनमें ईश्वर की श्रविचल लगन है, जिन्होंने कमें की अपेक्षा चिन्तन में ही अपनी कल्याण-सावना की है, जिन्हों एकान्त जीवन की ही कामना रही है श्रीर जिन्होंने सामाजिक पचड़े से अपनी श्रातमा को सुक्रत करके उसी के उत्थान की चिन्ता की। लेकिन बहु संख्यक जीनी जनता के लिए तो धमें का यही उद्देश्य है कि वह एक सीजन्यता, सहन-शीलता श्रीर सुबुद्धि-पूर्ण मनोवृत्ति का विकास करे। यदि हमारे मनो-भावों श्रीर विचारों में सामंजस्य है, संहिति है तो हम प्रसन्न रहते हैं; पर यदि वे विश्वंतल हैं — प्रथ्यवस्थित हैं तो हम दु:खी रहते हैं। श्रातरिक जीवन का विकास मानव-जीवन की पूर्णता का एक तात्त्वक श्रंग हैं। जो थोगियों का जीवन बिताते हैं उनमें भी हमें वह गुरु गम्भीर कहता श्रीर कड़रता नहीं मिलती, जो धार्मिक मतान्धों में मिलती है।

वीन और भारत में धमं जीवन और अनुभव की वस्तु है, न कि गत और मतांधता की। मनुष्य के अन्तरतम में निहित जो 'स्व' है उसके साथ जिस निगृद सत्ता की एकता है उसी का साक्षात् धमं का उद्देश्य है। ईप्यर का राज्य—ब्रह्म-लोक- नारी गी गानी के नामाणि। महारमा बुद्ध के लौकिक जोवन के निर्माण कि नामाणि। अहारमा बुद्ध के लौकिक जोवन के निर्माण कि उपवेश की प्रार्थना की ती उन्होंने कहा कि उदारतापूर्वक वे सब कुछ सिखा चुके हैं, गुप्त बुद्ध भी नहीं रखा; केवल इतना कहना वोष है कि उनकी शिक्षा का सत्यार्थ ही विश्वासी के जीवन का अंग बने। हमें अपनी निगृद आत्मा को ही अपना प्रवीप और अपना शरणाश्रम बनाना है; हमें सत्य-वेश—शास्त्रणाति—शास्त्र करनी है! अधित भारतीय मनीपी बोधि धमं ने किथाया है कि उत्योग और अन्तरमीति की विन्तन से स्वार्ध, बहिक धार्मिक सुत्र है अस्तर्भां कीर अन्तरमीति की विन्तन से सामा ही स्वार्थ की विन्तन से सामा है कि स्वार्थ की स्वर्थ के ब्रांच की स्वर्थ की विन्तन से सामा है कि स्वर्थ की स्वर्थ की विन्तन से सामा है कि स्वर्थ की स्वर्थ की विन्तन से सामा है कि स्वर्थ की स्वर्थ की विन्तन से सामा की अस्पेक सीती हैं। जीवन का एकान्त सत्य है बुद्ध नृत्यि—, वर्ष काया की अस्पेक सीती हैं। जीवन का एकान्त सत्य है बुद्ध नृत्यि—, वर्ष काया की अस्पेक

व्यक्ति में हृदयस्य है। आठवीं शती के एक वार्मिक लेखक श्री लू यें ते (Lu Yen) ने लिखा है—"जब कल्प्यूशियस कहते हैं कि जान व्यक्ति को लक्ष्य-प्राप्ति कराता है, या जब बुद्ध उसे धातम-यृष्टि कहते हैं, या लाओ त्सू उसे धन्तर्दृष्टि, तो उन सबका धर्य एक ही होता है।" ये लोग किसी शारीरिक तत्त्व की बात नहीं करते जो धार्मिक यक्षमाणियों और तापस-योगियों तक ही सीमित रहता है। ये लोग सामान्य बौद्धिक चेतना की सीमाओं से परे चेतन-शक्ति के विकास की बात करते हैं। आत्मा बुद्धि की अपेक्षा विस्तृत है और जब हम बौद्धिक स्वरूपों से परे आत्मिक जीवन की गहराई में धंसते हैं तो हमें धातमा की स्थिति का बोध होता है और उसकी धाकाक्षा उत्पन्न होती है।

धर्म-वृष्टि आत्मा की अनुभूति है और शिक्षा उस अनुभूति की तैयारी। आत्मा की मुक्ति केवल बीदिक संकल्प से ही नहीं सिद्ध होती। इसके लिए एक व्यापक और सम्यक् नैतिक प्रक्रिया, स्वभाव का एक गम्भीर परिवर्तन, काम और अहं-भाव की पूर्ण विजय आवश्यक होती है। बौद्धिक तर्काडम्बर—वह चाहे जितनी मात्रा में हो—हमें माया के बन्धन से मुक्त नहीं कर सकता। ऊच्चें चेतना को विकास देनी बरदान की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रयास का फल अधिक है। प्रस्थर व्यक्ति वाह्म नहीं है, वह उसके भीतर ही है और यदि बायक आवरण दूर कर दिये जाय तो वह अपने को व्यक्त और प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत है। आत्म-शुद्धि के लिए बलिदानों की भी एक साधनरूप

<sup>\*</sup> Wilhelm: The Secret of the Golden Flower, E. T. (1935), 175 38

में स्वीकार किया गया था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि वाह्य कियाकलापों को ज्ञान्त किया जाय, आत्मा पर के आवरण हटाये जायँ, चेतना के क्रमिकस्तरों को पार करते हुए तब तक आगे बढ़ा जाय जब तक शुद्ध आत्मा तक पहुँच न हो जाय जो हमारे भीतर ही है। इसलिए मुक्तात्मायों के लिए मत और कर्म-कांड बंधन हैं जिन्हें तोड़ना होता है। जिन मूर्तियों को हम पूजते हैं वे भी उस सत्ता के काल्पनिक प्रतोक हैं जिसका न तो पर्याप्त चित्रण हो सकता है और न वर्णन:—

> "वे सब तेरी खंड-ज्योति हैं, खंड ज्योति, बस, श्रीर नहीं कुछ ! श्रीर देव । तू उन सबसे ही श्रीतमहान् हैं।

धार्मिक मत तो आत्मानुभूति के साधनरूप में ही अपना महस्व रखते हैं और केवल मूछ लोग हो उनके सम्बन्ध में कलह मचाते हैं। बीधि धर्म ने ध्यान-योग की शिक्षा दी थी, चीन में उसे 'चान' कहते हैं। (जो संस्कृत के 'ध्यान' से बना हैं) और जापान में उसे जेन मत दहते हैं। इन बोधि धर्म के वो प्रधान चीनी शिष्य थे—हुई-सी और ची-वाई। श्री ची-काई ने अपने गुरु से भी आगे बढ़कर एक नवीन पद्धति स्थापित की जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बाह्य विरोधों में ग्रीमिन दैहाई। उन्होंने कहा—"पानद-परिश्वतियों की विषयता घटन-धिक है, धार्शनिक विद्धाल प्रकृत है, लेकिन लक्ष्य एक ई। यह जक्ष्य है बराई - अगत पर विजय, परन सत्त और शिव की दिखि। इसका कोई गहरन नई। कि कीन किस मार्ग से इस सक्ष्य दक्ष पहुँचता है. लक्ष्य-

प्राप्ति ही पर्याप्त है। जो लोग इस तथ्य को नहीं समऋते वे ही विभिन्न मतों के उपदेशों की तुलना करते हैं और उन पर विवाद करते हैं, जो इस तथ्य को समभ जाते हैं वे सब मतों को स्वीकार कर लेते हैं श्रीर सबको पचा लेते हैं।" चीन ग्रीर जापान के बौद्ध हीनयान ग्रीर महायान मतों के ग्रन्थों का ग्रव्ययन करते हैं ग्रीर उनके महत्त्व की ग्रंगीकार करते हैं, इस रूप में कि वे पृथक्-पृथक् मनोवृत्तियों के लोगों के अनुकूल हैं और भ्रात्मिक जीवन बिताने के एक सामान्य नक्ष्य तक व्यक्ति की पहुँचा देते हैं। किसी व्यक्ति की धार्मिकता की परख उसकी नैतिक भीर धार्मिक मान्यताओं की अपेक्षा उसकी बात्मिक सिद्धियों से अधिक की जानी चाहिए। मानव-जाति के धन्भव का एक व्यापक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति मतान्य बने बिना भी जीवन में एक धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति कर समता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी खान मत को स्वीकार करें ही; इतना ही पर्याप्त है कि हम जीवित रहें। "जिन्होंने अपने जीवन को आत्मा की अमर वाणी के अनुरूप दाला है वे ईसाई ही हैं, भले ही हम उन्हें प्रधामिक प्रविश्यासी कहें"--यह जस्टिन मार्टियर का कथन है।

चीन की जनता कल्पूशियन मत, ताथो मत और बीद मत में कोई प्रतियोगिता नहीं मानती। वह इन सब्को एक-दूसरे का पूरक मानती है। चीन के धाध्यात्मिक समस्वयमूलक वातावरण में ये तीनों मत एक-दूसरे से मिल गये और अपने पृथक् पृथक् प्रभावों से उन्होंने जनता की सामाजिक, रहस्यात्मक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा किया। कन्पूशियन मत ने कमं-योग पर जोर दिया, ताओ मत ने रहस्यात्मक या जान-पक्ष पर जोर दिया और बीद मत ने जनता को एक दर्शन और आचार-आस्त्र दिया जिसने धमं के इन होनों पहों

11

को समुन्तित ढंग से सम्पन्न कर दिया। कै चूँकि लोग विभिन्न विचारों श्रीर वृत्तियों के होते हैं, इसलिए सम्भव है कि वे चीन के धर्म के एक या दूसरे पक्ष पर श्रधिक जोर दें जो कि वास्तव में इन तीनों मतों का समन्वय है। व

"सामान्य जनता के बीच ये तीनों धमें एक-दूसरे का पारस्पिक बहिण्कार नहीं बरते। कन्प्यूशियन मत में एक शान्त विरिक्त से थाने बढ़ यर मानव-प्रकृति की श्राध्यात्मिक अपेक्षाश्रों की पूर्ति का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस कमी को बौद्ध धमं के श्राध्यात्मिक पक्ष ने पूरा कर दिया है। मृत्यु के बाद श्रात्मा की श्रविच्छन्न सत्ता के सम्बन्ध में बन्प्यूशियस के श्रविश्चय का ताश्रो मत के निश्चित श्रभरतावाले सिद्धान्त ने दूर कर दिया। इस प्रकार तीनों मत एक दूसरे के विराधी न होकर पूरक हैं श्रोर तीनों मिलकर मनुष्य की श्रावश्यक्ताश्रों को सम्बन्ध स्पर्य हैं श्रोर तीनों मिलकर मनुष्य की श्रावश्यक्ताश्रों को सम्बन्ध स्पर्य पूरा करते हैं; जब कि श्रवन-श्रवन प्रत्येक ऐमा नहीं कर पाता। परिणाम यह हुधा है कि जन-जीवन में तीनों के बीच विभेद की कोई रेखा हो नहीं रह गई। सामान्यस्य से हम यह कह सकते हैं कि तीनों मतों के पवित्र तीर्थ-स्थान सबके लिए खुने हैं श्रीर सब उनशे लाभ उठाते हैं।"— The Three Religions of China, by Soothill (1929), पृष्ट १२-१३।

"हम देलते हैं कि कल्प्यूशियन मल, बौद्ध मत और तायो मत तीनों को राज-स्वीकृति प्राप्त रही थो; इससे यह निष्कर्प निकलता है कि सम्राट् से लंकर छोटे छोटे ग्रिक्षकारी तक तीनों ही धर्मी के पवित्र स्थानों में पूजा करते थे। सम्राट और प्रधिकारी गण देव-स्थानों में पूजा करते थे और तनकी सहायता के लिए दान देते थे, ये देव-स्थान जाह वान्यूशियन मत के हों, जाहे बौद्ध मत के और चाहे ताथा मत के। राष्ट्र के धार्मिक जीवन को स्थिर बनाये रखना उनका कर्तव्य था और वे इसे इस कर्तव्य प्रधार वे इसे इस कर्तव्य यह है कि इन तीनों धर्मों के प्रधान सिद्धान्त और मत एक-दूपरे के उतने निकट प्रा गये हैं कि वे जनता के चिरत्र शौर उसकी बुद्धि में अविभाज्य इस से समा गये हैं।"—(Ibid, प्रके शौर उसकी बुद्धि में अविभाज्य इस से समा गये हैं।"—(Ibid,

1(3x5 20h

एक बड़े भारी दार्शनिक, जो मो-त्सू के अनुवायी हैं, कन्ए कियन आदर्श की अपेक्षा बौद्ध बादर्श को ब्राधिक पसन्द करते हैं। वे कहते हैं --"ग्राधी इन तीनों मतों द्वारा स्थापित ग्रीर प्रदत्त परम्पराग्रीं पर विचार करें भीर विद्वदर्ग की सद्धान्तिक कियाओं को भी समभें, " उदारता, न्याय श्रीर पवित्रता को बहत ऊँचा स्थान दिया गया है · · · · एक सामान्य विद्वज्जन की यही श्राचार पद्धति है लेकिन जिन लोगों वे श्रवासित को व्यवहारतः अपनाया है वे लोग इसे पसन्द नहीं करते। अमण लोग 'मध्यमा प्रतिपदा' श्रीर 'विभित्त' को अपनाते हैं श्रीर इनके लिए सांसारिक सुखों को तिलांजिल देते हैं। वे पवित्रता श्रीर विवेक की कांक्षा करते हैं और पारिवारिक जीवन के सुखों से अपने को बचाते हैं। इससे अधिक आरचर्यमय और क्या बात हो सकती है! " सम्राट् कांग-सी ने पूटो के श्रमणों के नाम एक ग्राज्ञा प्रसारित को थी — ''ग्रपन बचपन से ही हम कन्प्यशियन मत के श्रद्धालु विद्यार्थी रहे हैं श्रीर इस वात गा हमें समय ही नहीं मिला कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का सुक्ष्म ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन हमें यह जानकर संतोष हुआ है कि इन दोनों हो मतीं में 'विभृति' एक सामान्य गुण है जो तात्विकरूप से अंगीकार किया गया है। तो हम कुपाल कुमान यिन (बोधिसत्त्व) से प्रार्थना करें कि वह हमारी जनता पर अपनी कृपा से आध्यातिमकता का जल और 'मंगल धर्म' की श्रीस बरसायें; जनता की प्रवृद श्रस, ऋतु-श्रनुकूल बागु, शान्ति, सीख्य और दीर्घ जीवन के वरदान दें और अंतत: उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखायें जिसका द्वार उन्होंने विक्व के समस्त जीवों के लिए छोल रखा है।"१

<sup>ী</sup> Johnston: Buddhist China, বৃত্ত ব্ধন্

चीनी लोगों में भावना की एक ऐसी कोमलता है जो उन्हें ग्राध्यारिमक विषयों पर तर्क या विवाद करने के लिए ग्रनत्साहित करती है। ग्राध्यात्मिक विषयों के प्रति उनके हृदयों में एक श्रद्धा-भावता है और इस्रविए वे सभो वार्षिक कत्यों और विश्वासां के प्रति एक तटस्थ, पर श्रद्धापूर्ण, दब्दिकोण, रखते हैं। चाहे बुद्ध के सम्मान में हो ग्रोर चाहे कन्प्युशियस के सम्मान में, वे शालीनता ग्रीर मर्यादा के साथ धार्मिक कृत्यों में सन्मिलित होते हैं। जैसे अनेक हिन्दू मंदिरों में जाते हैं, वे मंदिर चाहे शैव हों चाहे वैष्णव, वैसे ही अनेक चीनी ताशी श्रीर बीद्ध मंदिरों में उपासना करते हैं। अपनी धावश्यकताओं के अनुकूल वे कन्प्यक्षियन, ताओ भीर बौद्ध प्रतिष्ठानों से लाभ उठाते हैं। एक ही दिन और एक ही उद्देश्य से वे विभिन्न पूजा-स्थानों को जाते हैं; जैसे हम अपनी बीमारी में होनियोपेश, एशेपैथ अयवा आयर्वेदिक या यनानी चिकित्सकों के पास जाते हैं। हम अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार जिसको चाहें उसकी चुन सकते हैं। प्राय: यह कहा जाता है कि चीन के लोग तीन धर्मवाले हैं, कन्यप्रियन, बौद्ध फ्रीर ताप्रा; फ्रीर यह कथन बिलकूल गलत भी नहीं है। जनता की भाषा में तीनों मतों की बात चलतो है और एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे वार्मिक कृत्यों में भाग लेता है जिनमें तीनों ही मतों में विश्वास निहित रहता है। वास्तव में यह मिश्रण इतना पूर्ण हो गए। है कि हम पूर्ण ग्रीचित्य के साथ एक चीनी धर्म की बात कर सकते हैं, ऐसा चीनी धर्म जिसका धर्ष है सामान्य जनता द्वारा स्वीकृत विश्वासों भीर वार्मिक कृत्यों का संगठन । किर भी द्वा वर्ष के पति मान्यावान रहते हुए भी यह सम्भव है कि अभित इन तीनों में है। किहाँ एक के पति उत्साह बुत्ति रखें और फिर

भी लोग उसे मतवादी न कहें।"

चीन में हम ईसाइयों श्रीर मसलयानों की संख्या तो भिन सकते हैं लेकिन बौद्धों की नहीं। ईसाइयों श्रोर मुसलमानों के मत निश्चित श्रीर ग्रन्य-वहिष्कारमलक हैं, लेकिन बोद्ध वर्भ ने तो जनता के समुके जीवन पर, कला और साहित्य पर अपना प्रभाव डाला है। कर्म अयया प्तर्जन्म सम्बन्धी विचार और बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेश चीनी लोगों के मानसिक जीवन में घुन-मिल कर तद्रग हो गये हैं। वहिष्कारपुलक मुक्ति-साधनों श्रीर श्रपने मतों की परमता या श्रेष्ठता पर जोर देगेवाले सेमिटिक या सामी घर्मों के प्रवेश ने चीन के शान्तिपूर्ण घामिक जीवन में कुछ गडबड़ी उत्पन्न कर दो है। लेकिन चीन की भावना रास्ति को संभी डिगा नहीं सके। चीन में ईसाई-धर्म के कुछ नेताथों से मैने पूछा कि क्या इसकी पूनरावृत्ति न हो सके ऐसी अप्रतिमता और एकान्त श्रेष्ठता पर विश्वास हैं; ग्रीर उनके उत्तरों से मुक्ते मालूम हुगा कि यसि उन्हें ऐसे सिद्धान्त सिखाये गये हैं लेकिन चीन के बातावरण में वे इन सिद्धान्तों पर जोर देने के इच्छुक नहीं हैं। चीनी जनता की मनीवृत्ति विभिन्न मृतों पर विश्वास रखनेवाले लोगों के लिए एक-इसरे से भिजना, परस्पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समक्षता और इस प्रकार विकास करना सम्भव बनाती है। जब तक हम संसार के बड़े-बड़े बीहिक केन्द्रों में ऐसा करने में समर्थ नहीं होते तबतन वह पारस्परिक सम्मान श्रीर ज्ञान नहीं पनप सकता जो उस सामान्य मानवता श्रीर सभ्यता बी सम्यक् अवघारणा के लिए अनिवार्य है जिसके विकास में अने क जातियों

<sup>!</sup> Eliot: Hinduism and Buddhism, Vol. III (1921), पृक्त २२६।

श्रीर सम्प्रदायों ने प्रपना योग दिया है। मनुष्यों में श्रन्तर केवल उनके बाह्य रूपों में है। प्रत्येक मत का विश्वासी उसी कांक्षा को व्यक्त करता है जो हमें अपने अन्तर्वासी बहा की सत्ता से प्राप्त होती है। ईसाई देश ब्रिटेन की धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर गिलवर्ट मरे ने लिखा है--"एक बृद्धिवादी के निए "" यह शृद्ध वर्धरता है कि नवजवान लोगों को एक ऐसी सैद्धांतिक शिक्षा दी जाय कि वे एक ऐसे मानवरूप में व्यवत परमात्मा पर विश्वास करें जी 'मन्ष्य की अपनी ही श्राकृति में ढालता हैं श्रीर यहाँ तक कि एक मर्त्य कुमारी से एक पुत्र-'उत्पन्न' करता है! ऐसे विचार भमध्यसागरीय जातियों के शैशवकाल के हैं। श्रीर भी, नैतिक श्रीर राजनीतिक दिष्टकीण से यह एक अत्यन्त दुःख की और भयावनी वात है कि बच्चों को यह पढ़ाया जाय कि जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते वे या तो अनन्त काल तक के लिए अभिशन्त हैं, जैसा कि कुछ वट्टर ईसाई मत गानते हैं, शीर या फिर कम-से-कम भड़ नागरिक बनने में असमर्थ हैं, जैसा कि बी॰ बी॰ सी॰ के कुछ नैतिक वक्तामों ने हाल में कहा है।" ताम्रो भीर बीज मतों को न माननेवाले लोगों की दृष्टि में परम सत्ता अनववार्य है ग्रोर मानव-भाषा में उसकी प्रकृति की परिभाषा नहीं दी जा सकती, केवल पौराणिक कल्पनायों और मृतियों द्वारा उसका सकेतमात्र किया जा सकता है। महान् ईसाई रहस्यवादी भी ऐशा ही मानते हैं। ईश्वर को विता कहकर प्कारना या उसे 'तत्वान्तर मित्र' अथवा 'त्राता' बताना एक तथ्य-निवेदन की श्रपेक्षा रूपक ही ग्रधिक माना जा सकता है। पुराण करपनाएँ भीर रूपक ही ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा मनुष्य

The Rationalist Annual (1944), 958 84

की सीमित बुद्धि अव्यक्त और अनिर्वचनीय को व्यक्त करती हैं। शेमिटिक या सामी धर्मों को भी यह विचार स्वीकार करना होगा। अपने धर्म पर अविश्वाम करनेवाले को निद्य और अभिज्ञष्त बतानेवाला सिद्धान्त उन्हें छोड़ना होगा वयोंकि वह भद्र जीवन का सहायक नहीं बहिक बायक है, इस दृष्टि से कि उससे घृणा और मतान्धता को प्रसार मिलता है।

सहिष्णुता की भावना एक घटना से लिक्षत होती हैं जिसका वर्णन कुमारी बेन्डन ने किया है। " का युप्रान सू के मठाधीश से उन्होंने पूछा कि मन्दिर की वेदी के ऊपर उन योरोपीय सिपाहियों के नामों की पहिलायें क्यों लगी हैं जो महायुद्ध में मारे गये हैं। उनका घरन था—"पया ग्राप यह नहीं अनुभव करते कि इनमें कोई भी सिपाही बौद्ध नहीं है?" "हाँ, मालूम है।"—उन्होंने उत्तर दिया, "लंकिन क्या उनके विल्वान की प्रशंसा हमें न करनी चाहिए; भीर क्या सभी थमं इस बात में एक-से नहीं हैं कि सभी जीवों का कल्याण उनका उद्देश्य हैं? अपने ईसाई गिरजाघरों में क्या ग्राप जीग सबकी मुक्ति के लिए प्राथंना नहीं करते? श्रीर क्या श्रापको उस (प्राथंना) पर विल्वास नहीं हैं?" इस प्रक्त का स्वीकारात्मक उत्तर देने में कुमारी बेन्डन को संकोच हुशा।

व्यवहार के क्षेत्र में प्रायः सभी चीनी लोग कर्णयूचियन आदर्श को स्वीकार करते हैं, उनके वार्मिक विश्वास चाहे जो हो। पितृ-मन्ति श्रीर इतिहास की सबल अनुभृति चीन की संस्कृति-निर्माणी शायतमा

Peking (1929) पुष्ठ २१६। quoted in Pratt: The Pilgrimage of Buddhism, पुष्ट ३६६।

<sup>&</sup>quot;हमसे पहिले हमारे पूर्वज जिल स्थानों में एकत्र होते रहे हैं, उस स्थानों में एकत्रित होता; जो कर्मकाण्ड हमारे पूर्वज करते रहे हैं,

हैं। चीन के लोग घरती पर परमात्मा का राज्य निर्मित करने में तत्पर रहते हैं। धर्म के उस स्वरूप से वे अधिक प्रमावित और सम्बन्धित हैं जो जीवन का पुनर्निर्माण करता हैं और उस गुण या स्वरूप से कम जो जीवन से परे हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि जीवन में तटस्य वृत्ति या निवृत्ति का विकास स्वाभाविक प्रेरणाओं की पूर्ति करने से होता है। प्रतर्ज्ञान प्राप्त करने की कार्त हैं इच्छाओं, कांक्षाओं और आवेगों से मुक्ति। ये ही हमें दृश्य जगत् से जकड़े रहते हैं। लेकिन यह मुक्ति सहज वृत्तियों की भूख मिटाने से होती है, उस भूख के अकाल कुंटित किये जाने मे नहीं। यदि आत्मा के सत्य से साक्षात् करना है तो हमें घरती के विधानों का पालन करना होगा। धार्मिक व्यक्ति का यह कर्तव्य नहीं है कि वह मानव-जाति के सामाजिक यातना और कब्ट-पूर्ण दृष्यों से दूर-भागे, उसका कर्तव्य है संसार का

उन्हें करना; जो संगीत वे लोग सुनते घौर गाते रहे हैं वही संगीत गाना श्रीर सुनना; जिनका वे सम्मान करते थे उनकासम्मान करना; जो उन्हें । प्रथ थे, उन्हें प्यार करना; वास्तव में जो दिवंगत हो चुके, उनकी सेवा ऐसे करना माना वे हमारे साथ जीवत हो—पही सच्ची पितृ-मित्त श्रीर पविवता को परम सफलता है।" (देखिये Analects) जब महान् पूर्वज घरती पर शासन करते थे तब कहीं गृह-कलह न थी। पूर्वज ती (Ti) विश्व का शासक है श्रीर चीन के सभी मतों, सम्प्रदायों का विश्वास है कि उन्होने उस धर्म-सिद्धान्त 'ताश्रो' (Tao) को फिर से खोज निकाला है जिसके श्रमुसार पूर्वज घरती पर शासन करते थे। चीनो लोग श्रपने नीति-कास्त्रों श्रीर सम्प्रदायों का निर्माण करते हैं श्रीर हरएक इस बात का दावा करता है कि एशे वह गान कीमन वाका हो गया है जिसके हारा श्रूबंज लोग अतीत गान में लोगों क जोनन का नियमन करते थे।

परित्राण करना। कन्प्यृशियस से पहले धार्मिक फिया-काण्ठा का प्रधान उद्देश था समाज के भौतिक कल्याण की सिद्धिः ध्रीर राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक क्षेत्र में चीनी जाति की विचारपारा की गति-विध इसी से परिचालित हुई है। स्वभावतः कन्प्यृशियस के उपदेश भी इसी वातावरण और तथ्य से प्रभावित और सीमित रहे। सामाजिक मान-महत्त्वों में दीक्षित व्यक्तियों से निमित एक सुध्यवस्थित समाज ही उनका ब्रादवंथा। समाज की स्थिरता और उसका स्थायित्व तभी सम्भव है जब उसकी नींच नैतिक सिद्धान्तों पर डाली गई हो। सामाजिक स्थायित्व और कान्ति पर इतना ब्रधिक जोर दिया गया है कि व्यक्तित सदाचार को भी उसरों कम महत्त्वपूर्ण मान लिया गया है।

एक धार्मिक व्यक्ति ही सामाजिक प्रयासों और संस्थाओं की देवी कांकाओं का फल मान सकता है। कल्प्यू कियस ने उन लोगों के प्रति कुछ तीखे कव्द कहे हैं जो समाज से ऊत्रकर और निराश होकर उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं। "चिड़ियों और जानवरों से मैं अपना सामाजिक सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता और यदि मानव-जाति से मैं अपना नाता नहीं जोड़ सकता तो फिर और किसके साथ जोड़ूंगा।

<sup>े</sup> शी के ड्यूक ने कन्प्यूशियस से कहा था—"मेरे प्रदेश में एक ऐसा दृढ़ चरित्र व्यक्ति है कि जब उसके पिता ने एक भेड़ चुराई तो उसने उस चोरी का सबूत दिया!" कन्प्यूशियस ने उत्तर दिया "में जहाँ का रहनेवाला हूँ वहाँ चरित्र की दृढ़ता के सम्बन्ध में लीगों की धारणा दूसरी हैं। वहाँ पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है और पुत्र अपने पिता की!" पुत्र और पिता के बीच जो तात्विक सम्बन्ध है वह व्यक्तिगत पवित्रता की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।

और यदि संसार में सिद्धधान का ही बोलबाला हो तो फिर मुफे उसके सुवार में भाग लेने की आवश्यकता ही न रहे।" यदि समाज में अध्यवस्था है तो वृद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस अव्यवस्था का कारण खोजे और सामान्य जनता को उससे बाहर निकाले। हम आज एक नये विश्व की रचना करना चाहते हैं; और नवीन समाज की रचना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वयं अपना नवीन संस्कार न कर लें।

नीन के चतुर्षमं-प्रतिष्ठान (Association of the Four Faiths—वौद्ध, मुसलमान, प्रोटेस्टेन्ट और कैथोलिक) की एक सभा में व्याख्यान देने का मुक्के एक सुप्रवसर मिला था; वहाँ मैंने देखा कि विभिन्न विश्वासों या मतों के माननेवालों ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया कि आज हमें विभिन्न मतों की मैंत्री जतनी प्रावश्यक नहीं हैं जितनी मतानुयायियों—व्यिक्तियों की मैंत्री, जो यह अनुभव करें कि विश्व की नैतिक व्यवस्था कायम रखने के लिए आध्यात्मिक शिन्त की आवश्यकता है। यह प्रतिष्ठान ईसाई-मतों या बौद्ध मतों में एकता स्थापित करने तक ही सीमित नहीं हैं बिल्क सभी धर्मों को माननेवाले नर-नारियों को यह मनुष्य के आध्यात्मिक परिचाण के महान् अभियान में भागीदार बनने को प्रेरित करता है। इस अतिष्ठान में लाग प्राचों थाने धर्मों या मनों का मण्डन और अन्य मतों का खण्डन नहीं करते—अपने भत को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कीशिश नहीं करते। यदि हम धामिक श्रेष्ठता और अप्रतिभवा पर सती तरह जोर देने लगें जैसे राष्ट्रीय प्रभु-सत्ता पर जोर देते हैं तो मानव-

<sup>&</sup>quot; परिशिष्ठ ४.

मैत्री का मार्ग अत्यन्त दीर्घ और दुवंह हो जायगा। "किसी भी देश में ईरवर साक्ष्य-हीन नहीं रहा" ग्रोर सभी धर्मों को एक परम श्राध्यातिमक सत्ता और शनित पर विश्वास है। सर्वेश की सामान्य उपासना में ही विश्व-बन्धत्व या विश्व-मैत्री की सम्भावना है। सभी धर्मातुरायियों में एक आन्तरिक एकता है। धर्मानुयायियों को जी चीजें विभक्त करती हैं वे उन चीजों की अपेक्षा बहुत कम तात्त्विक हैं जो उनमें एकता स्थापित करती हैं। हम मनुष्यों में से अधिकांश ईसाई या यहदी, हिन्दू या मुसलमान हैं, इसलिये नहीं कि हम सबनें सोच-समक्त कर इन यमी को श्रंगीकार किया है, बल्कि इसलिए कि हम इन्हीं में उत्पन्न हुये थे। चौनी चतुर्धर्म-प्रतिष्ठान की इस बंठक में सभी धर्मी के अनुपापियों---ईरवर पर विश्वास रखनेवालों —से इस वात का आग्रह किया गया था कि वे भाईचारे की प्रेमपूर्ण भावना के ग्राघार पर संसार के सुधार के सामान्य ग्रमियान में लग जायें। उन सबका विश्वास है कि यद मानव-जाति के बिरुद्ध एक पाप है और यह विश्वासी धर्मानुयापियों का कर्तव्य है कि वे मानव-जीवन के रक्त प्रवाह से घृणा के आधेम की निकाल बाहर करें। केवल वैज्ञानिकों, वकीलों, प्रर्थ-शास्त्रियों धौर राष्ट्र-नियामकों की श्रन्तराष्ट्रीय बैठकें ही पर्याप्त नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखनेवालों का यह कर्तव्य है कि वे समस्त जातियों के मानय-समुदाय में तर्गावता और सौहाई स्थापित करें। संसार की ब्राह्म-धनित की प्रावश्यकता है, उस स्वार्षपरता की नष्ट करने के लिए विसके वश होकर राष्ट्र-नियामक सार्वजनिक कल्याण की अतिक अपने विशिष्ट स्वार्थों को अधिक महत्त्व देने हैं। यदि हममें एक अध्यातिएक महत्त्वाकांक्षा न हुई तो सामाजिक जीवन के सहस्राब्द भी निष्फल ही सिद्ध होंगे। वर्तमान सुख-सुविधा और बारीरिक मृत्यू से हम सन्तृष्ट

नहीं हो सकते। 'नवजीवन' के ग्रान्दोलन को ग्रपनी स्थिरता के लिए एक ग्राप्यारिमक विश्वास की ग्रपेक्षा होगी।

#### जनता

चीन का जात इतिहास तीस शताब्दियों से श्रविक का है। इस इतिहास ने चीन को राजनीतिक एकता भले हो न दी हो, पर सांस्कृतिक श्रविच्छित्रता श्रवश्य दी है। भौगोलिक कारणों ग्रीर सामाजिक स्वरूपों ने चीन को एक निश्चित जीवन-दर्शन दिया है-एक स्वष्ट ग्रीर विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूप, जो समाज के सभी वर्गों के जीवन में गहरे बैठ गया है। एक पुरानी ची नी कहावत है-"अपना कर्तव्य करी, अपनी स्थिति से सन्तृष्ट रही, प्रकृति का अनुसरण करो धौर अवरवाले पर विश्वास रखो।" प्रकृति से सामंजस्य में रहना चीनी विवेक का सार-तत्त्व है। चीनी लोगों को सरलता श्रीर सुख-सुविधा पसन्द है। वे लोग मनुष्यतापूर्ण श्रीर सहिष्णु हैं। परिश्रम श्रीर चिन्ता से दबे होने पर भी वे प्रसन्न रहते हैं। आज उनके जीवन पर एक गहरी और व्यापक काली छाया फैल रही है। यद और तज्जनित विपन्नता ने उगसे उनका खानन्द भीर उनकी स्वाधीनता खीन ली है, लेकिन फिर भी शायव ही कहीं द:खी चेहरा दिखाई देता है। अन्य लोगों की अपेक्षा वे सीम अपनी कठिवाइयों और शामदाओं को यिम व प्रकृतिस्थ रहकर श्रविक सरलता से फोलते हैं। उनका द्धिकाण ध्रयात्य-विधा-परक नहीं है और इसलिए उनकी बृद्धि सैटान्तिक कुएरता से पुनत है। ये तीय शस्तवादी दण्डिकोण के हैं। ये हर बात को लेकर सिद्धान्त-त्थापम गडीं करते यरिक परिस्थिति की कठीर वास्त्रिकता का उत्तर **電歌 夏利** (1974年 - 1974年 - 1975年 - 1974年 - 1974

एकता स्थापित करनेवाली प्रभावपूर्ण शनितयों में चीन की लिगि भी एक है। चीन की विविध बोलियाँ एक हो सामान्य लिनि में लिखी जाती हैं। चीनी भाषा में विचारों और वस्तुयों की श्रीभव्यक्ति निवों द्वारा की जाती है। ये चित्र समय बीतने पर श्रव कृढ वर्ण बन गये हैं, जिन्हें विचाराकार (Ideograph) कहते हैं। दरवाजे पर पुर्वृत्ति से भाँकती हुई रमणी के चित्र का अर्थ हैं ईंध्या और परिवारिक संकट। बच्चे की गोद में लिए नारी श्रानन्द और सुख का अतीक है। घर में तीन श्रीरतों के वार्तालाप के चित्र से प्रवाद की अभिव्यक्ति होती है। लगता है प्रवाद फैलाना श्रीरतों का ठेका है। इन लिखित वर्णों का सीन्दयं लोगों की श्रीभक्षित को संस्कृत बनाता है और उन्हें सीन्दर्य की श्रमुभावना और सृष्टि करने की श्रेरणा वेता है।

चीन की संस्कृति तत्त्वतः मानवतावादी है। उरामें व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। यदि अवसर की समानता प्रजातंत्र की तात्त्विक विशेषता है तो चीन में गदियों से प्रजातंत्र रहा है। वहाँ पुरोहितों या क्षत्रियों के वर्ण या जातियां नहीं हैं भीर घनी और निर्धन का भेद कभी स्थायी नहीं रहा है। अधिकारियों का चुनाव सार्वजनिक परीक्षाओं द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर होता है।

प्राप्तम्भ से ही एक प्रकार की राजनीतिक एकता रही है, यद्यपि बहुत शिषिल रही है। प्रान्तों को बहुत श्रीधक स्वायत्तता प्राप्त रही है। उनका शासन केन्द्रीय शक्ति हारा नियुक्त शिधकारी करते रहे हैं। सार्वार और मंचू जैसे विदेशी निजेताओं ने चीन की परम्पराणें रीतियों, विचारों और विदेशों को ज्यों-कान्यों अवस निया शिथ शा

चीन की संस्कृति नागरिक संस्कृति नहीं है। अस्तार और विकास

की प्रेरणा से भरे नगर-राज्यों का निर्माण चीन के लोगों ने नहीं किया। देश की तीन-चौथाई जनता खेतों पर आश्रित रहती है। चीन की संस्कृति तत्त्वतः एक कृषक-संस्कृति है। गोमांस का निषेध है ग्रीर गाय का दूध प्राय: नहीं पिया जाता। घरती को खाद देते रहने की प्रथा से पानी दुषित हो गया, इसलिए चीन के लोगों ने खबाला हुआ पानी पीने की श्रादत डाल ली जिसंसे पानी से उत्पन्न होनेवाली बीमारियों से उनकी बहुत रक्षा होती है। उबाले हुए पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए चाय खोज निकाली गई। योरोप के उन्नतिशील देशों ने चीन के साथ चाय श्रीर रेशम का व्यापार धारम्भ कर दिया। चीन ने चाय. रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्यात किया और बदले में स्क्रीम पाई। चीन के लोगों ने काग़ज श्रीर छापे की मशीन का ग्राविष्कार किया श्रीर चम्बकीय दिग्दर्शक यंत्र की खोज की जिससे पुनरुत्थान के प्रारम्भ में योरोप के जीवन को गति मिली। श्रपनी पुस्तक 'इतिहास की रूपरेखा' (Outline of History) में श्री एच॰ जी॰ बेल्स ने लिखा है कि काराज बनाने ग्रीर छापेखाने के रहस्य की जो देन चीन से योरोप को मिली, उससे जो ज्ञान योरोप में विकीण हुआ उसी का परिणाम है योरोपीय पुनकत्थान।

हात की शताब्दियों में योरोपीय सम्पर्क से चीन की प्रतिष्ठा को गहरा धवका लगा है; उसे श्राधिक एणनजानना और पान्तीरिण दासता मिली है। महान् शक्तियों ने तिम हैं, पार्यका में हुए। किया है, उस पर श्रनेक श्रपमानजनक का नामके हैं। प्रोप्त हैं। जिन चीनी को पेंदियमी देशों भीर जापान में शिक्षा पाई थी उन्होंने राष्ट्रीय एकता श्रीर देश की रशाचीनटा किर से स्थापित करने की कोशिश की। कान्ति हुई और मंचू-राजवंश गद्दी से उतार विया गया।
यह काम विदेशों में शिक्षा पाये मुख नेताओं ने किराये की फीजों की सहायता से किया। लेकिन किसी राजवंश को गद्दी से हटा देता एक बात है और एक स्थायी शक्तिपूर्ण सरकार की स्थापना करना दूसरी बात है। हम यह नहीं कह सकते कि चीन ने यह दूसरा लक्ष्य सिद्ध कर लिया है। लोगों की धादतों को इतनी सरलता से नहीं बदला जा सकता जितनी सरलता से हम शायन के स्वरूप बदल सकते हैं। ह नारों वर्षों में निमित हुई संस्कृति को वीसवीं सदी के कुछ दशकों में तिर्मृल नहीं किया जा सकता; बन्दरगाहों और रेल तथा नवमागीं से सम्बद्ध केन्द्रों में होनेवाले परिवर्तनों से करोड़ों व्यक्तियों की जीवन-प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। दूसरों से हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे मस्तिष्क में आता है; पर धातमा का स्पर्ध नहीं कर पाता। जनता के बीच राजनीतिक चेतना धभी जग ही रही है! चीन को श्राधनिक रूप देने की प्रक्रिया तो धभी चल ही रही है!

पूर्वज-पूजा को देश-भिनत में परिणत किया जा रहा है। पितृभिनत, जिसने सामन्तवाद को जीवन दिया था, श्रव राष्ट्रीय भागना
को स्थान दे रही है। इस चेतना के विकास में जापान बहुत बड़ा
सहयोग दे रहा है। जापान का प्रतिरोध करने में एक मनोवैज्ञानिक
एकता उत्पन्न हुई है। भिल-जुल कर भेली गई मुसीबत मेंश्री उत्पन्न
करती है। जनता अनुभव करती है कि यह एक है, कि वह निद्द के
इतिहास में अपना भाग श्रदा कर रही है, कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति
राष्ट्र की जलती हुई बिल-वेदी पर अपनी श्राहृति देकर सम्पूर्ण स्वार्थभावना से मुक्त श्रीर शुद्ध हो रहा है। सभी वर्गी श्रीर स्तरों के लीगों
में भाई-चारे की भावना प्रवल हो रही है। इस दृष्टि से भारत की

अपेक्षा चीन को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। चीन के धार्मिक सम्प्रदाय अपने धर्मों को राजनीतिक संघर्ष में अपना अस्त्र नहीं बनाते। गण-राज्य ने अल्पमतों का राष्ट्रीकरण प्रारम्भ कर दिया था। मुसलमान वहाँ एक धार्मिक अल्पमत हैं, राष्ट्रीय अल्पमत नहीं। अनेक जिलों में वे स्पष्ट बहुमत में हैं और कुछ में उनका अनुपात दस में एक है। फिर भी सबसे पहिले और सबसे अधिक वे चीनी हैं। जापान के विरुद्ध मुद्ध-संचातन करनेवाले कुछ सेनापति मुसलमान हैं।

राष्ट्रवादी और साम्यवादी दल जापान के प्रतिरोध में एक हैं। डाक्टर सन यात-सेन के तीसरे सिद्धान्त का स्वामाविक विकास साम्यवाद ही जैसा कुछ है। उस सिद्धान्त का सम्बन्ध सामाजिक न्याय श्रीर शार्थिक प्रजातंत्र की ग्रावश्यकता से हैं। सामान्य जनता के प्रयत्न शीर राजकीय प्रोत्साहन द्वारा चीन के साधन-स्रोतों का विकास किये जाने पर उस सिद्धान्त में विश्वास प्रगट किया गया है। यथार्थवाद की जो भावना चीनी लोगों में पर्याप्त मात्रा में मौजद है वही राष्ट्रवादी श्रीर साम्यवादी दलों के राजनीतिक सहयोग श्रीर समभीते में दिखाई देती हैं। साम्यवादी इस बात परत्ले हुए हैं कि चीन को साम्राज्यवादी धिकंजे से मुक्त किया जाय, सभी प्रसंगत प्रसमान संधियाँ और विदेशियों को दी गई सुविधायें समाप्त की जायें और चीन की धरती पर सेनायें रखने का जो श्राविकार विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है, समाप्त किया जाय। निस्सन्देह इसके साथ-साथ वे यह भी माँग करते हैं कि सामन्तवादी तत्त्वों को समाप्त किया जाय और युद्ध-नेताग्रों की शक्ति को नष्ट कर दिया जाय; और दे लोग चीन की एकता के प्रन पर भुकते को तैयार नहीं हैं। चीनी फान्ति साम्राज्यवाद-विरोधी भीर राष्ट्रावनप्द-विरोधी है। इस समय साम्राज्यवाद-विरोधी भीर्चा

श्रीधक ग्रावश्यक ग्रीर श्राग्रहपूर्ण है। जापान का विरोध करने में सभी दल सहमत हैं। साम्यवादी नेता माश्रो त्से-तुंग कहते हैं--"यदि हमसे हमारा देश ही छिन जाय तो हम समाजवाद की चर्चा नहीं कर सकते।" चीन के साम्यवादी रूसी साम्यवाद के कट्टर प्रन्यायी नहीं हैं। उनका पित्-देश चीन है, रूस नहीं। वे सबसे पहिले और सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं ग्रीर जापान के विरुद्ध वे चीन का युद्ध लड़ रहे हैं, कोमिन्टर्न का नहीं। यद्यपि साम्यवादी चीन में प्रजातंत्र की स्यापना के लिए उत्सुक हैं, फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि सबसे श्रधिक महत्त्व-पूर्ण समस्या है जापानी स्नाक्रमण का प्रतिरोध। संसार के प्रन्य भागों के साम्यवादी विश्व-युद्ध के प्रति अपनी स्थिति श्रीर नीति के सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट नहीं थे। जब रूस ने जर्मनी से सन्धि कर ली तो वे कहने लगे कि श्रव युद्ध से उनका कोई नाता नहीं रहा। उसे उन्होंने दो विरोधी साम्राज्यवादियों-- ब्रिटेन श्रीर जर्मनी--का युद्ध कहकर टाल दिया लेकिन जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया तो उन्होंने महसूस किया कि यह तो फ़ासिस्ट तानाशाही के विएद जनता का सद्ध था। जहाँ तक रूस की नीति में हुए परिवर्तनों का सम्बन्ध है, वे परिवर्तन रूस के दाँव-पेचों के लिए श्रावश्यक ये लेकिन श्रीर देशों के लिए नहीं। पर चीन के साम्यवादियों ने योरोप की परिस्थितियों श्रीर सोवियत रूस की नीति में होनेवाले परिवर्तनों से मुक्त रहकार अपना उद्देश्य श्रीर श्रपनी नीति श्रपरिवर्तित रखी। समभौते की भायना सब श्रीर स्पष्ट दिखाई देती है। साम्यवादियों के प्रति धनने वृष्टिकीण ग्रीर व्यवहार के बावजूद भी सियान (Sian) में महाबलाधिकृत च्यौगकाई योक को इसलिए मुक्त कर दिया गया कि साम्यवादी लोग इस परिस्थिति में उन्हें ही एक ऐसा व्यक्ति स्वीकार करते हैं जो जाताम के विकास एक

संगठित चीन का नेतृत्व कर सके। यदि उनके साथ कोई कठोर व्यवहार किया जाता तो जापानियों को यह प्रचार करने में सहायता मिलतो कि वह चीन को साम्यवादी अत्याचार से मुक्त कराने आये हैं। यदि पारिभाषिक ढंग से चीन की सरकार को एकदलीय सरकार कहा जायगा, फिर भी दूसरे दलों को प्रताड़ित नहीं किया जाता और वे सरकार की नीति को प्रभावित भी करते हैं। इसका एक विशेष कारण यह है कि महाबलाधिकृत को अपने देश के और विदेशों के जनमत की बड़ी चिन्ता रहती हैं। वह जानते हैं कि देश के भीतर दलों का संघर्ष धुरी-राष्ट्रों के विषद्ध युद्ध में देश की समूची शक्ति लगाने में बाधा डालता है और आन्तरिक अनस्थिरता तथा अविरत उत्तेजना का कारण है। मुक्ते इसमें सन्देह नहीं है कि वर्तमान सरकार अथवा साम्यवादी नेताओं की भीर से कोई ऐसा काम नहीं किया जायगा जिससे जापान के विषद्ध मित्र-राष्ट्रों के मोर्चे में कोई कमजोरी आये; और युद्ध-काल में स्थापित यह सहयोग-रामकीता युद्ध के उपरान्त एक प्रजातंत्रीय राजनीतिक पद्धित में विकसित होगा।

घुरी-राष्ट्रों के विश्व विश्वव्यापी मोर्चे में चीन बीर इस के पारस्परिक सहयोग ने चीन में भी दोनों दलों के सहयोग में सहायता वी है श्रीर यह बाका की जाती है कि युद्धकाल में स्थापित यह समभीता युद्ध के बाद भी कायम रहेगा। संसार के अन्य भागों में यदि शांति और सुरक्षा की स्थापना करनी है तो प्रजातंत्रवादी देशों श्रीर सोवियत इस की मिलकर काम करना होगा। साम्यवाद के मुख्य सिद्धान्तों का प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों द्वारा अधिकाधिक इप में स्वीकार किया जाना सम्भव दिखाई देता है; श्रीर वे सिद्धान्त ये हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण न हो श्रीर यह कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न रहे। डाक्टर सन यात-सेन भे तीसरे सिद्धान्त—सबके लिए भ्राजीविका—का प्रजातंत्रीय उपायों से फियात्मक रूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा। जनता की इच्छा था लोक-सम्मित का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक प्रजातंत्रवादी राष्ट्र युद्ध को जीत सकता है और शांतिकाल में सड़कों और रेलों के शीच्र प्रसार, कृषि में विज्ञान के उपयोग, सहकारिता-संगठन और उद्योगों के उत्थान की योजनायें कार्यान्वित कर सकता है। दासता श्रीर सामाजिक पीज़न की जिन जंजीरों से जनता को देश के भीतर और वाहर से अकड़ा गया है उनको ऐसा राष्ट्र छिन्न-भिन्न कर सकता है और विदेशी अधितयों ने चीन के साथ जो भीषण श्रन्याय किये हैं उनसे निषट सकता है।

राष्ट्रों की परख उनके हार्दिक स्वप्नों से—उनकी कामनाधी से—की जाती है। वर्तमान कि कादमाँ चीन की परीक्षा ले रही हैं। एकाकीपन उच्चता देता है, यातनाध शिक्त देती हैं वसतें कि हम उनसे हार न मान जें। अपनी कि कि नाइयों, यातनाधों और अपनी सहनशीचता के परिणामस्वरूप चीन, जिसमें कभी भी जातीय उच्चता की भावना तथा दूसरों पर आधिपत्य जमाने की लिप्सा नहीं रही, एक ऐसे आवृत्तिक राष्ट्र के रूप में विकसित होगा जो समानता के आधार पर अन्य राष्ट्रों से सहयोग करेगा।

## चीन और भारत'

चीन की सरकार के प्रति में प्रत्यधिक श्राभारी हैं कि उन्होंने कृपा-पूर्वक मुफ्ते इस देश के दर्शन करने का निमंत्रण दिया और इस प्रकार इस देश के सांस्कृतिक जीवन से कुछ परिचय प्राप्त करने श्रीर अपने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग विकसित करने का मुक्ते अवसर दिया। यद्यपि चीन के लोग इस समय एक जीवन-मरण के युद्ध में संलग्त हैं, फिर भी वे जीवन के चिरन्तन मान-महत्त्वों के प्रति उदासीन नहीं हैं -- उन तत्त्वों के प्रति जिन्होंने चीन के जीवन ग्रीर चरित्र के निर्माण में इतना सुन्दर योग दिया है। ये तत्त्व हैं विद्या श्रीर ज्ञान के प्रति सम्मान ग्रीर सांस्कृतिक सहयोग। ईसाई संवत् के पहिले से ही हमारे देशों के बीच विद्या श्रीर संस्कृति-सम्बन्धी विषयों का श्रादान-प्रदान प्रारम्भ हो गया था। इन तमाम सदियों में हम एक-दूसरे स भित्रों और सहयोगियों के रूप में मिलते रहे हैं--ज्ञान की खोज और मद्गुणों के विकास-पथ के सहयोगी पथिकों की भाति, न कि प्रतिस्पर्द्धी श्रीर शोधकों की भाँति। हमारी सम्पतायें एक लम्बे इतिहास श्रीर प्रविच्छिल प्रवाह वाली सम्यतायें हैं श्रीर उनकी एक सामान्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। उनमें मानव-जीवन और

<sup>&</sup>quot; परिशिष्ठ १ देखिये।

बन्धुत्व के सामान्य श्रादर्श हैं। राजनीतिक स्तर पर हमारे पारस्परिक सम्बन्ध सुन्दर पड़ोसियों के सद्व्यवहार के अप्रतिम उदाहरण हैं। विदेशियों के प्रति रहनेवाले श्रविश्वास और भय से हम जस्त नहीं रहे।

#### पारस्परिक प्रभावः

बहुत सम्भव है कि ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के बीच, जब कि ताम्रो धर्म विकसित ही हो रहा था, भारतीय तथा चीनी व्यापारियों ने उपनिपदों, रहस्यवादी सिद्धान्तों भीर योग की विधियों को, जिनमें प्राणायाम और भ्राध्यात्मिक शानन्तावस्था भी सिम्मिलित थी, चीन पहुँचाया हो। लेकिन भ्राज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि तथ्यक्प में इसकी स्थापना कर सकें।

मीर्य सम्राट् श्रशोक, जिनका साम्राज्य भारत की प्राकृतिक सीमा
तक फंला हुआ था, अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव और उद्देश के लिए बहुस
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बीद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत की सीमा पर
स्थित वेशों में तथा सीरिया, मिश्र ग्रीर मैसीडोनिया जैसे दूर देशों में
समानरूप से प्रचारक भेजें थे। बीद्ध धर्म पूर्व के दूरस्थ देशों को एकदूसरे के निकट सम्पर्क में ले आया श्रीर एक मानवता को भावना
उत्पन्न कर दी जिसने लंका से लेकर जापान के दूरस्थ दीपों तक के
लोगों को अत्यन्त कोमल-हृदय बना दिया। अपनी बौद्धिक उदारता
श्रीर मुक्त हृदयता के साथ जीन ने बौद्ध धर्म के सत्यों का स्वागत

<sup>ै</sup> परिशिष्ठ १, २ तथा ३ देखिये।

किया। इस समय चीन सामन्तों के बीच बँटा हुया था। उन सामन्तों में से एक ने, जिसका नाम िसन (T'sin) था, सामन्ती रियासतों को समाप्त कर दिया थौर एक केन्द्रीय सरकार स्थापित की जिसने समस्त चीन की एक अधिकार-सत्ता के अधीन कर दिया। हान (Han) शासकों ने, जो ईसापूर्व तीसरी शताब्दी के अन्त में शासनारूढ़ हुए, इस नविनिमत चीनी साम्राज्य की अखण्डता दृढ़ करने में अपनी शिवत लगाई। उत्तर से होनेवाले हमलों से रक्षा करने के लिए उन्होंने चीन की महान् दीवाल बनवाई और जो लोग पश्चिमी सीमा पर रह रहे थे उनसे संधियाँ कीं। इनमें से यू-ची (Yue-che) भी थे जो पहिले ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुके थे। अब यह सिद्ध हो चुका है कि सन् २ ई० पू० में यू-ची शासकों ने चीनी सम्राट् को बौद्ध ग्रन्थ भेंट किये। भारत से ग्रानेवाले प्रथम बौद्ध प्रचारक गोभरण और काश्यप मातंग हान-राजवंश के सम्राट् मिंग ती के शासनकाल में चीन पहुँचे थे। सन्

कहा जाता है कि बोद्ध प्रचारक सन् २१७ ई० पू० में चीन की राजधानी में उपस्थिति थे जब कि वहाँ दिसन (T'sin) वंश का खासन था। यह भी कहा जाता है कि सन् १२१ई० पू० में एक पोनी से उपित को मध्य एशिया में बुद्ध की एक सोने की मूर्ति किला थी जब नहीं वह एक सैनिक प्रभियान में गया था। बेकिन उन यह नियों को एिट नहीं हुई। देखिये विल्हेल्म निखते हैं—"इस बात की स्पष्ट साध्य है कि बीद्ध प्रतिमायें और बीद्ध उपदेश इस समय (६१-६७ सन्) के पहिले ही चीनी जनता तक पहुँच चुके थे। ये मूर्तियों और उपदेश मध्य एशिया के मार्ग से यहाँ पहुँचे, जहाँ पर बीद्ध धर्म बहुत पहिलें से प्रचलित था।"—A Short History of Chinese Civilisation (1939), Reichelt की पृष्ट १६७। Truth and Tradition in Chinese Buddhism, E. T. (1927), भी पृष्ट २ देखिये।

इस में सम्राट् ने एक स्वप्त देखा जिसमें उन्हें एक सोने की मूर्ति विखाई दो श्रीर जब उन्हें मालूम हुया कि वह मूर्ति वृद्ध हैं तो उन्होंने बौद्ध उपदेशकों को बुलवाया। दोनों उपदेशक अपने साथ एक रवेत श्रद्ध ले गये थे जिस पर पवित्र ग्रन्थ ग्रीर अवशेषांश लदे हुए थे। सम्राट् के ग्रादेश से उनके लिए राजशानी में एक विहार बनवाया गया जिसका नाम 'दवेताइव विहार' (The White Horse Monastery) था। दोनों स्थिवरों ने अपना शेप जीवन बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने ग्रीर बौद्ध धर्म का उपदेश देने में थिताया। यद्यपि श्रनेक ग्रनुवादों का श्रेय उन्हें दिया जाता है पर एक ही ग्रनुवाद प्राप्त हो सका है, जिसका नाम है बयाजिस विभागों का सूत्र ('The Sutra of the Forty-Two Sections)।

ये दोनों उपदेशक मध्य एशिया के मागे से चीन गये थे। विक्षणी चीन के साथ ई० पू० दूसरी शताद्यों में शासाम और वर्मा के मागे से भारतीय व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और कुछ भारतीय उपदेशक इस मागे से भी चीन गये। बाद में तो समुद्री यात्राओं की अधिकता हो गई।

ईसा सन् की पहिली १० कताव्वियों तक तो भारतीय उपवेशक बहुत बड़ी संख्याओं में चीन गये। विकित ११वीं कताव्वी के बाद

<sup>ै</sup> इन उपदेशकों में से प्रधान हैं— धमंरक्ष (तीसरी सदी का मध्य), लंधभूति (सन् ३-१), गौतम संघदेश (सन् ३८४), पुण्यशाता और
उनके शिष्य धमंयशस् (सन् ३६७), बुद्धयशस् (चीशी सदी),
कुमारजीव (सन् ४०१), विमलाक्ष (सन् ४०६), धमंधाम (सन्
४१४), बुद्धजीव (सन् ४२३), गुणभद्र (सन् ४३५), बीधधमं (सन् ४२०), विमोक्ष सेन (सन् ४४१), उपशूच्य और परमार्थ

चीन के आलेखों में भारतीय श्रतिथियों की चीन-साम्राज्य में आने की चर्चा नहीं मिलती। इसका कारण है भारत में बौद्ध धर्म का पतन श्रीर ११वीं सदी के बाद हिन्दू-धर्म द्वारा बौद्ध धर्म का श्रात्मसात् कर लेगा।

जब चीन की धात्मा का सम्पकं भारत की सांस्कृतिक विभूति से हुआ तब एक नवीन चीन का जन्म हुआ, उस चीन का जो धाज तक जीवित है। जहाँ तक चीन के भारतीय उपदेशकों के प्रभाव का प्रश्न हैं, चीनी बौद्ध धर्म के एक विदेशी विद्यार्थी का ही कथन देखें——"चीन इन प्रथम प्रवासी बौद्ध प्रचारकों को कभी नहीं भूल सकेगा जिन्होंने प्रनुवाद और संगठन के कठिन कार्य को इतनी योग्यता और श्रद्धा के साथ किया और जिन्होंने प्रचार-कार्य में इस प्रकार अपने को तन-मन से तल्लीन कर दिया। जब धाज इन भारतीय धात्रियों द्वारा अनू दिल श्रीर प्रस्तुत विशाल बौद्ध साहित्य को हम देखते हैं जो सुन्दरतम श्रीर उत्कृष्टतम श्रीली में प्राचीन चीनी विद्यजन द्वारा लिखा गया है तो बरबस हमारे हृदय में एक गम्भीर आश्चर्य श्रीर श्रद्धा की भावना भर जाती है।

"फिर भी, एक दूसरा पक्ष ऐसा है जो यदि सम्भव हो सके तो अपिर भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस बात पर भी ध्यान देना ही चाहिए कि प्रार्थ-जाति के सर्वाधिक गम्भीर धार्मिक जीवन के इन प्रतिनिधियों ने अपेक्षाकृत रूक्ष और बस्तुवादी भंगोल-जाति के चरित्र पर बहुत

<sup>(</sup>सन् ५४६), जिनगुष्त और जनके गुष्ठ ज्ञानभद्र तथा जिल्याम् (सन् ५५६), धर्मगुष्त (सन् ५६०), प्रभाकरित्य (सन् ६६७), बोधिष्टवि (सन् ६६३), सुभाकरित्ह (सन् ७१६), यद्यवाभि और ग्रमोधवष्य (सन् ७२०), धर्मदेव (सन् ६७३)।

प्रिष्ठिक प्रव्यात्मिक प्रभाव डाला है। जो भारतीय स्थविर चीन के प्रारम्भिक मन्दिरों में रहे, गृहाग्रों में बैठकर जिन्होंने बड़ी सावधानी से सूत्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई ग्रीर जो ग्रपने सामान्य साकाहार श्रीर नियमित उपासना में जीवन बिताते रहे वे हृदय की गहनतम श्रनृभूति में धार्मिक व्यक्ति थे, जिनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था परमसत्ता में विलीन हो जाना। " धीरे-धीरे मंगोल लोगों के रूखे हृदय पिचले ग्रीर इस व्यक्तिगत प्रभाव से चीन की स्थिवर परम्परा में चरित्र की शालीनता से संयुक्त वह पवित्र विभूति उत्पन्न हुई जो तब से लेकर ग्राज तक चीन के बौद्धों के सम्मुख एक महान् श्रादर्श बनी हुई है श्रीर जिसकी प्राप्ति व्यक्तिगतरूप से ही की जा सकी, जीवन में जिसे बहुत थोड़ें ही लोग उतार सके।" "

श्राज बौद्ध धमें के प्रति नये रूप में श्रीभिष्ठिंच उत्पन्न हो रही है।
भारत की वर्तमान श्राध्यात्मिक जाग्रति में गौतम बुद्ध श्रीर उनके सन्देश
को श्रपना उचित स्थान प्राप्त हो रहा है। श्रधिकाधिकरूप में यह
स्वीकार कियाजा रहा है कि गौतम बुद्ध हिन्दू-धमं के एक सुधारक थे,
विरोधी नहीं। उनके तात्विक सिद्धान्तों का मूल उपनिषदों में है। नये-नये
बौद्ध मन्दिर श्रीर बौद्ध संहाराम देश के सभी भागों में वन रहे हैं। ऐसी
श्राक्षा करने के पर्याप्त कारण है कि पूर्व के श्राध्यात्मिक जीवन को
सजग सबल बनाने में भारत एक बार फिर एक महत्त्वपूर्ण भाग लेगा।

चीनी भाषा में बौद्ध ग्रन्थों के ऐसे अनेक श्रनुवाद हैं जिनके मूल ग्रन्थों का पता नहीं है। इन मूल-ग्रन्थों की खोज एक ऐसा महस्वपूर्ण

<sup>&#</sup>x27; Reichelt: Truth and Tradition in Chinese Buddhism, E. T. (1927), पृष्ट १२-१३।

काम है जो चीन धीर भारत के अनुसंघानकर्ताओं के अध्ययसाय की प्रतीक्षा कर रहा है।

चीन धौर भारत के बीच विद्वानों का श्रावागमन एकपक्षीय नहीं था। जब कभी बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों श्रीर व्यवहारों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता था तो चीन के यात्री सत्य का उसके मुल स्थान में अनुसंधान करने के लिए भारत धाते थे - बीद प्रन्थों का मुलक्ष में श्रध्ययन करने श्रीर महात्मा बुद्ध की स्मृति के पवित्र स्थानों का दर्शन करने के लिए। श्री इ-चिंग का कहना है कि तीसरी शताब्दी के मध्य में २० चीनी स्थविर भारत श्रायेथे। एक गुप्त-सम्राट ने बोध-गया के समीप उनके लिए एक विहार बनवाया था जिसका नाम चीना संहाराम था। इन चीनी यात्रियों में से सर्वाधिक साहसी थे श्री फा हियान (सन ३६६-४१४) जो स्थल-मार्ग से भारत आये और जल-मार्ग से चीन वापस गये, श्री चे-माँग (सन् ४०४-४२४), श्री सुंग युन (सन् ५३०), श्री ह्वेन-त्सँग (सन् ६२६-६४४), श्री वांग ह्वेन-त्सी (सन ६३४-६४७) जिन्होंने बाद में फिर भारत की यात्रा की ग्रीर श्री इ-चिंग (सन ६७१-६६५)। इन तथा भारत यानेवाले अन्य चीनी यात्रियों में से श्री ह्वेन त्सेंग निष्चय ही सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण थे। वे चीनी-भारतीय सांस्कृतिक सहयोग के प्रतीक हैं। भारत में उनकी याशामों के विवरण चीन के युवकों भीर वृद्धों के लिए एक विशिष्ट साहित्य हैं। सन् ६२२ ई० में उन्होंने पूर्ण रूप से बीदा स्थविर का श्रनुशासनमय जीवन स्वीकार कर लिया श्रीर सन् ६२६ ई० में श्रपनी यात्रा पर चल पड़े। उनकी प्रार्थना थी--"इस यात्रा में मेरा उद्देश्य न ्षन अन्त करते का है, व अशंका और न प्रसिद्धि। मेरा पूर्ण उद्देश्य है उपचतर जान कीर सला-विधान की खीज और प्राप्ति। और है बीधि- सत्त्व ! तुम्हारा हृदय ही जीवों को जीवन की यातनायों से मुनत करने के लिए उत्कंठित रहता है। और भला मुभसे कठोर यातनायें सहनेवाला क्या कभी कोई हुया है? क्या तुम मेरी यातनायों को समफ नहीं सकते?" भारत में उन्होंने लगभग सोलह वर्ष बिताये, उत्तरी और दक्षिणी भारत में घूमे और शक्तिमान् भारतीय शासकों—कन्नोंज के श्री हर्ष और कामरूप के भास्करवर्णन—से भेंट की। उन्होंने नालन्दा विश्वविद्यालय में आचार्य शीलभद्र की शिक्षा में पांच वर्ष तक अध्ययन किया। यह आचार्य शीलभद्र धर्मपाल के शिष्य वे जिनकी महान् आचार्य असंग और वसुबन्ध के शिष्य तर्कशास्त्री दिङ् नाग ने शिक्षा दी थी। श्री ह्वेन-त्सेंग ने विज्ञानवाद के सिद्धान्त का गम्भीर अध्ययन किया। लोतान से लौटते हुए उन्होंने अपने सम्राट् को एक स्मृति-पत्र भेजा जिसमें उन्ह ने उन कारणों को स्पष्ट किया जिनसे बाध्य होकर सम्राट्की अनुमृति विना ही उन्होंने भारत की लम्बी और

<sup>&</sup>quot;'यदि हम ज्ञान की खोज में दूर-दूर की यात्रा करनेवाले प्रपने प्राचीन श्राचार्यों की प्रशंसा करते हैं तो हमें उनकी कितनी प्रधिक प्रशंसा करनी चाहिए जो कल्याणकारी बीद धर्म के गुद्ध तस्वों की खोज करते हैं, जो संसार-जाल से मुक्त करने में समर्थ विपिटिक के प्रद्भृत मंत्रों का प्रमुखान करते हैं! ऐसे प्रयालों की प्रवमानना हम कैसे कर सकते हैं? हुएं ग्रीर बत्साह के साथ हम कैसे उनका स्वागत नहीं करेंगे? में ह्लेन तसेंग अबुत पहिलें से भगवान बुद्ध के उन सिद्धान्तों से परिचित हो चुका था जिन्हें वे चीन के पिहनम की दुनियाँ का दे गये थे, जिन सिद्धान्तों के नियम श्रीर श्रादेश पूर्व में श्रपूणं क्य में ही पहुँच पाये। में सर्वदा एक ऐसी योजना के सम्बन्ध में सोचता रहा जिसके अनुमार श्रपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के विचार ते मुनत हो कर इस सत्य-ज्ञान की खोज की जा सके। तदन्सार

दुस्साध्य यात्रा की थी। सम्राट्ने उदारता के साथ उनके इस स्मृति-पत्र को स्वीकार किया और खोतान के श्रधिकारियों को श्रादेश दिया कि इस यशस्वी यात्री की सहायता करें। जब वे चीन पहुँचे तो सम्राट् ने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया। उनकी भारत यात्रा श्रीर बौद्ध धर्म के लिए किये गये उनके कार्यों ने चीन में भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में बड़ी श्रभिष्टिच उत्पन्न कर दी।

भारत और चीन के इन परिन्नाजक मनीषियों और कल्याण तथा ज्ञान-सिद्धि के लिए किये गये उनके अथक प्रयासों की प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते। पर परिस्थित का विरोधाभास तो यह है

चेंगकुग्रान काल के तीसरे वर्ष के चतुर्थ माह (सन् ६३० ई०) में संकटों, कठिनाइयों और धापत्तियों का सामना करते हुए में गुप्त रूप से भारत पहुँच गया। मैंने विशाल बालुका-प्रदेश पार किये, हिमाच्छादित पर्वंत की चोटियों को पार किया, लौह द्वारों के मार्गी में से श्रपना मार्ग निकाला और भयानक सागर की गरजती लहरों पर से भ्रमना रास्ता बनाया। \*\*\*\* इस प्रकार मैंने पंचास हजार ली (लगभग १७ हजार मील) से भी श्रधिक लम्बी यात्रा की है; स्रीर श्रव परम्पराश्रों ग्रीर रीतियों के ग्रसंख्य विभेदों ग्रीर ग्रगणित श्रापदाश्रों का सामना करने के बाद भगपान की श्रनकाषा से विना किसी प्रकार की दुर्घटना का विकार बने स्वस्थ अरीर ग्रीर ग्रीन संसल्पों की पूर्ति से सन्तुष्ट मन के साथ वापस लीटकर प्रपनी श्रद्धां-जिल अपित कर रहा हूँ। मैंने गृधकूट पर्वत देखा है, बोधि वृक्ष की उपासना की है; मैंने उन चिह्नों को देखा है जो पहिले नहीं देखे थे, उन पवित्र शब्दों को सुना है जो पहिले नहीं सुने थे, उन श्राध्यात्मिक विभृतियों को देखा है जो प्रकृति के समस्त आक्वयों से बढ़कर है, धपने महान सम्राट के महान् गुणों का साक्षी बना हूँ ग्रीर उनके लिए जनता का सम्मान श्रीर श्रद्धा श्रीवत की है।"-India And China by Bagchi (1944), 905 05-08 1

कि जैसे-जैसे भावागमन के साधन बढ़ते गये, सांस्कृतिक सम्बन्ध ठप होते गये। लम्बी-से-लम्बी यात्रायें भाइचर्यजनकरूप में भासान हो गई हैं, पर पारस्परिक सद्बोध भयानकरूप से कठिन हो गया है। जैसे-जैसे भौतिक दूरी कम होती गई हैं, मानसिक दूरी बढ़ती गई हैं।

दोनों देशों की राजनीतिक विषदाश्रों के कारण विद्वानों का स्रावागमन कम हो गया है। सन् १६११ में चीनी गणतंत्र की स्थापना के बाद हमारी पारस्परिक अभिकृष्टि बढ़ गई है। आपने आज से ठीक २० वर्ष पहले सन् १६२४ में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की चीन-यात्रा का तथा महाबलाधिकृत और श्रीमती च्यांग, माननीय ताई ची-ताग्रो तथा शिक्षा-सिचवालय के डाक्टर कू के नेतृत्व में सांस्कृतिक विष्ट-मंडल की भारत-यात्रा की चर्चा की है। हाल ही में विद्यार्थियों के आदान-प्रदान कीजो योजना बनाई गई है वह सफलतापूर्वेक काम कर रही है श्रीर मेरा विश्वास है कि उसका भविष्य सम्भावनाओं से उज्ज्वल है। यदि इससे आगे बढ़कर अध्यापकों का भी आदान-प्रदान हो तो पारस्परिक सद्भावना बढ़ेगी और उससे हमारा कल्याण होगा। यदि चीन और भारत, जो अनाक्षामक राष्ट्र हैं, आगे आनेवाले वर्षों में एक साथ चल सकें तो विश्व के नवनिर्माण को बुद्धिमत्ता की नींव पर निर्मित करने में वे प्रभावपूर्ण योग दे सकेंगे।

## चीन के प्रति भारत की सहानुभूति

हम भारतीयों ने आपको उस वीरता और संकल्प-शक्ति की प्रशंसा की है जो आपने अपने महाबलाधिकृत के नेतृत्व में अपनी स्वाधीनता और अपने आत्म-सम्मान के लिए होनेवाले इस संघर्ष में विखाई है। · इस युद्ध में ग्राकमणकारियों के विरुद्ध कमर कसकर युद्ध करनेवाले म्प्राप पहिले राष्ट्र हैं धौर पूरे साढे चार वर्ष तक ग्रापने अकेले एक सबल शत्र से उस दढ़ता के साथ लोहा लिया है जिसको देखकर चीन के भविष्य के सम्बन्ध में शंका करनेवाले शान्त हो गये हैं। साढे चार वर्ष बाद पर्ल बन्दरगाह पर हमला हुआ जिसके कारण अमरीका और बिटेन ं आपके पक्ष में आये। आपकी मुसीबत की घड़ी में हमारे नेताओं । ने अपनी गहरी सहान्भृति व्यक्त की है और यह हार्दिक आशा प्रकट की है कि धरंथायी संकट चाहे जो हों, श्रापका यह देश कभी पराजित महीं हो सकता श्रीर अन्ततोगत्वा इसकी विजय होगी। जापानी कवि योन नागची की लिखे गये रवीन्द्रनाथ ठाकूर के भर्सना भरे पत्र प्रसिद्ध हैं। जब गांधीजी ने अर्धव्यक्ष रोगग्रस्त लाखों भारतियों की राष्ट्रीय प्रयत्नों से श्रन्न ग्रीर मान देने के प्रयत्न में 'भारत छोड़ों' का नारा उठाया तो उन्होंने स्पट्ट कर दिया था कि इसका अर्थ केवल यह है कि भारत से जिटेन का राजनीतिक स्वत्व हटा लिया जाय, श्रंप्रजी नियंत्रण समाप्त हो और इसका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेज़ों का भारत से सम्बन्ध समाप्त हो जाय और न उसका यह अर्थ है कि धुरी-राष्ट्री के विरुद्ध भारत से होनेवाले युद्ध-प्रयासों में किसी प्रकार की बाधा थाये। पर उस नारे का बहुत गुलत थर्थ लगाया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासभा के नेताओं ने चीनी जनता के सम्मुख यह राष्ट्र करने की भर-सक कोशिश की कि तत्काल स्वाधीनता पाने का उनका संघर्ष इस पकार ं नहीं चलाया जायगा जिससे युद्ध-प्रयागों में बाचा पड़े गा चीन के हिन की हानि पहेंचे। धगस्त, सन् १९४२ में बंदा बचाये जाने के पहिल गांभी जी ने ब्रापके महायलाचिकृत की विखा था-"चान रे प्रति गरी जो भागता है उसके कारण में आपके सामने यह स्पष्ट कर देने के जिए उरग्रह है कि अग्रेजी शिवत से भारत छोड़ देने की में जो प्रपील कर रहा हूँ उसका किसी प्रकार भी यह अर्थ नहीं है कि जापान के विरुद्ध भारत की सुरक्षा को दुर्बल बनाया जाय या आप जो संघर्ष चला रहे हैं उसमें कोई ग्रड़-चन पड़े। में जो भी कार्य करने का अनुमोदन करूँगा वह इस विचार के साथ निर्धारित होगा कि उस कार्य से चीन को हानि न पहुँचे और भारत या चीन के विरुद्ध जापानी श्राक्रमण को प्रोत्साहन न मिले।" यह कहना गलत है कि भारतीय राजनीतिक नेता जापान के तापक है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक फ़ासीवाद नष्ट नहीं किया जाता तब तक स्वाधीनता का पुनर्जन्म नहीं हो सकता, मानवता का उत्थान नहीं हो सकता। और निश्चय ही नाजीवाद की पराजय का व्यावहारिक अर्थ है प्रधान प्रतिक्रियावादी शिवतयों से संसार को मुक्त करना। यह

भार स्टैफ़र्ड किण्स द्वारा अमरीकी जनता के नाम प्रसारित किये गये माषण के उत्तर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—"यदि हमने कोई भी बात स्पष्ट थीर निश्चित रूप से कही है तो वह यह है कि स्वतंत्र भारत देश की रक्षा हर प्रकार से—सैन्य दल से और हर उपाय से—करेगा।" नेहरूजी ने यह बात गांधीजी की पूरी सहमति के साथ कही थी। गांधीजी का कहनाथा—"मेरे लिए तो अहिंसा धर्म-सिद्धान्त है, भेरे जीयन का श्यास है। लेकिन एक धर्म-सिद्धान्त के रूप में मेंने अहिंसा को देश से सामने कभी नहीं रक्षा "मेंने इसे कांग्रंस के सम्मुख राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं का हल निकालने के लिए एक राजनीतिक साधन से रूप में रसा है। एक राजनीतिक साधन से रूप हैं। एक राजनीतिक साधन के रूप में उसे हमेशा बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, उसका विकल्प सोचा जा सकता है और उसे किसी दूसरे साधन के बदले छोड़ा भी जा सकता है " जो कुछ आप चाहते हैं वह यदि मिल जाता है तो आप अपना सौदा कीजिय और निश्चित रहिये कि में उस पर कुछ भी अफ़सोस नहीं सर्हेगा।"

कोई एक राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रक्त नहीं है, यह तो समूचे संसार की दशा है। जब पिश्चम के प्रजातंत्रवादी राष्ट्र जमंनी, इटली और जापान के प्रतितोषक-नीति अपनाये हुए थे तभी भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने खुल कर उस नीति का विरोध किया था और सर्वसम्मति से अपनी यह उतकंठा प्रगट की थी कि भारत और संसार के अन्य भागों की फ़ासी साम्राज्यवाद के खतरे से रक्षा की जानी चाहिए। यह खतरा हिंसा और आक्रमण के ढ़ारा दुनियाँ का नया नक्शा बनाये जाने की चुनौती दे रहा था। समूचे देश में चारों और जिस प्रकार भारत में 'चीन-दिवस' मनाया गया और आपके महावलाधिकृत और श्रीमती च्यांग का जिस प्रकार उत्साहपूर्ण स्थात देश ने किया जब कि वे सन् १९४२ में राजनीतिक और सामरिक वार्ता के लिए भारत गये थे, उसी से आपको अन्दाज लग सकता है कि हमारा देश आपकी इन कठिनाइयों और परीक्षाओं के प्रति कितनी सहानुभूति रखता है।

न्या है जो श्रापने नहीं देखा, नहीं सहा और नहीं फेला? प्रलय के उंचासों पनन — विद्रोह, श्रान्ति, गृह-कलह श्रातंक, स्नायु-घातक ग्रानिधिचतता, प्रकृति का कोग, श्रकाल, मुद्रास्फीति, महामारी, जन-समूह का स्थानान्तरण—सभी धापके जीवन में पूरे देग से बहे। वैभव-भरित विपुल दिनों में जो लोग श्राराम से जीवन विताते थे, जिनके जीवन में एक स्वाभाविक श्रनपेक्षा और श्रानन्द की ज्योति थी, जो भानवीय भ्रेम और पारिवारिक धालीनता में स्वभावतः श्रानन्द पाते थे ब्राज वही युद्ध के विनाश से विक्षिप्त और विकल है। इस श्रत्यन्त संकट की घड़ी में बापकी प्रमुख गनित अगरानि अगरानि है।

भारत में हमते भी प्रवती बुदीवार केता है और हम आपकी हन

मसीबतों को समभ सकते हैं जो ऐसी विदेशी शन्तियाँ पैदा कर रही हैं जिन्हें अपने प्रभाव ग्रीर श्रधिकार-क्षेत्र निर्मित करने की चिन्ता है। द्धपने विषादों ने हमें गम्भीर बना दिया है, अपनी परीक्षामों ने हमें सहनशील बना दिया है। प्राज जो कुछ जोर-शोर से हमें स्नाया जा रहा है उस सबके बावज़द भी हमारा विश्वास है कि उत्थान के स्वर फिर फटेंगे। हम अपने देश में विदेशियों द्वारा बार-बार पराजित हए है और फिर भी हम उनकी मृत्यू श्रीर श्रपना जीवन देख सके हैं क्योंकि हमारे भीतर कोई ऐसी गुप्त शिवत है जो पराजय को विजय में बदल देती है: उसे भी फलदा बना देती है। राजनीतिक पराजय मात्गा की पराजय नहीं है। सच्ची पराजय है उन चीजों पर से विश्वास उठ जाना जो मनुष्य की निर्देयता भीर उसके पागलपन की चोट सहकर भी जीवित रहती हैं। श्रापने श्रन्य किसी राष्ट्र की भगेक्षा श्रधिक विवत्तियों को भेला है, लेकिन इन विनाशों के ढेर से हमेशा आपका मस्तक ऊँचा उठा है भीर उठकर भापने जीवन की वान्तिम्लक कलाधीं की फ्रोर उस मानवता और वैर्य के साथ क़दम बढ़ाये हैं जो युगों से चीन की विशेषता रही है। महान् सन्त लाग्नो त्सू ने विश्व की रचनात्मक भावना को इस सिद्धान्त के धानकुल कार्य करते हुए बताया है-"स्वामित्वहीन उत्पादन, ग्राह्म स्थापन-होन कर्म, त्याविपहय-भुवत उत्यान।" श्रात्म स्थापन श्रीर धाधिपत्य की भावना से पीछित संसार में प्रापने जीवन का यह दृष्टिकोण सुरक्षित रखा है।

हम भारतीय आज भी एक धार्मिक जाति हैं; बहुत से लोगों का विचार है कि हम जरूरत से ज्यादाधार्मिक हैं। कुछ भी हो, हमने आज भी आत्मा के मूल्य-महत्त्व और समाज के नैतिक संगठन पर अपना विश्वास नहीं खोया। हमारे सन्तों ने घोषणा की है—"अधर्म से मनुष्य पनप सकता है, जीवन में धनेक लाभ उठा सकता है, अपने शत्रुघों पर विजय पा सकता है; पर यह निश्चित है कि उसका ग्रधर्म श्रन्त में उसे बुबो देगा।" श्री कन्पुय्शियस की यह घोषणा कि स्वर्ग की इच्छा ही विजयिनी होगी, श्री लाग्रीत्सुका यह कहना कि ताग्री (धर्म) की श्रवहेलना करके किसी की गति नहीं, बुद्ध की यह स्थापना कि धरती धीर स्वर्ग पर कल्याण का केवल एक उपाय है धर्म या पवित्रता-इन सबका यही अर्थ है कि संसार का शोषण करनेवाले अन्ततोगत्वा नैतिक विधान की चट्टान से टकराकर अपने विनाश को प्राप्त होते हैं। मानव-प्रस्तित्व पर चिन्तन करनेवाले सन्तों का यह विश्वास कि "हिसक मन्ष्य का आज तक कभी भी कल्याणकारी अन्त नहीं हुआ" उन लोगों के निष्कर्ष से भी पृष्ट होता है जिन्होंने इतिहास का तत्त्व-दर्शन किया है घोर जो इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर शनित के दूरपयोग का प्रतिकल दण्ड मिलता ही है। संशयात्मा श्री गिबन (Gibbon) को मानव-जीवन में धर्म की महत्ता का कुछ भी पर्याप्त बोध न था, फिर भी उन्होंने लिखा-"मुभे विदवास है कि मुक्त पर श्रन्धविदवासी होने का दोषारोपण नहीं किया जायगा, पर मुक्ते यह कहना ही पहुंगा कि इस संसार में भी कभी-कभी घटनाग्रों का स्वाभाविक अम नैतिक प्रतिशोध जान पड़ता है-श्रीर वड़ी प्रवलता के साथ।" यह विश्व अन्ध-अपरिणाम के हाथ का जिलीना नहीं है। मन्द्यों के कमी ग्रीर व्यापारों में एक नैतिक विधान है। यही तो एक श्राशा है जो लाखों प्रताड़ित दासों के लिए भी जीवन जीने लायक बनाये हैं।

<sup>\*</sup> Tao Te Ching, XLII.

### भारत के प्रति चीन की सहानुभूति

इस श्रवसर पर मैं चीन की जनता ग्रीर चीन के नेताशों की उनकी सहानुभृति ग्रीर उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हैं जो जन्होंने हमें अपने संघर्ष में दी है। आपके यहावलाधिकृत के विदा होते समय के वे शब्द हमें याद हैं जिनमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार से भारत को बास्तविक राजनीतिक शक्ति देने की अपील की थी। हम उनकी उस प्रपील के लिए ग्राभारी हैं। उन्होंने यह महसूस किया था कि भारतीय जनता की माँगों के तिरस्कार से प्रीय जससे उत्पन्न निराहा के कारण कुछ लोगों में एक विपादपुर्ण तटस्य मनोवृत्ति बढ़ रही है। वे जानते थे कि भारत के लोग घरी-राष्ट्रों के प्रवल विरोधी हैं श्रीर यदि उनके अपने चुने हुए नेता कासन-सूत्र सँभाजें तो भारतीय जनता यह अनुभव करने लगे कि वह केवल संसार की स्वाधीनता के लिए ही नहीं लड़ रही बल्कि स्वयं अपनी आजादी के लिए लड़ रही है। किराये पर भरती किये जाकर लड़ाई लड़ना दूसरी वात है- जैसे कि अधिकृत योरोप के लोगों से हिटलर ने अपनी किराये को फ़ीजें खड़ी बी हैं-श्रीर प्रवने शापको दासता से बचाने के लिए यह करना दूसरी जात है जैसा कि चीन, रूस और अन्य स्वतंत्र देशों के लोग लंड रहे हैं। चीन को न केवल भारतीय स्वाधीनता की भाव-सूक्ष्म समस्या स सम्भीर सहानुभृति है बल्कि भारत के युद्ध-प्रयत्नों के प्रकार श्रीर उनके परिमाण को भी ऊपर उठाने के लिए वह चिन्तित है। चीन यह नहीं चाहता कि 'स्वाघीनता के लिए युद्ध' का नारा केवल एक नारा बनकर रह जाय, इसलिए जीन के नेता ने मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में भारत की सम्पूर्ण वितिक श्रीर पार्थिव शक्ति जीत लेने के उद्देश्य से जिटेन से भारत में राष्ट्रीय

सरकार की स्थापना की अपील की ताकि भारतीय जनता की आशायें जन्मुक्त हों, उन्हें एक प्रेरणात्मक आदर्श प्राप्त हो और इस प्रकार भारतीय समाज की बढ़ती हुई शक्तियों का सम्पूर्ण बल मित्रराष्ट्रों को प्राप्त हो।

### दार्शनिक प्रध्ययन की महत्ता

महोदय! श्रापने ग्राज के वेदना-विकल युग में दार्शनिक प्रध्ययन श्रीर ग्रनुशासन की महत्ता का उल्लेख किया है। श्रापने स्वयं श्रनुभव किया है और जानते हैं कि मनुष्य कितना नुशंस हो सकता है, कैसा प्रमत्त पशु वह वन सकता है ग्रीर फिर भी संकटों, परीक्षाग्रों का सामना करने और उन पर विजय पाने की उसमें कितनी धदम्य शक्ति है। मन्ष्य का निर्माण ग्रानन्य के लिए हथा है लेकिन वह सर्वत्र निरानन्द है, उसके हृदय से ग्रानन्द ग्रीर हॅसी के तत्त्व जैसे निचोडकर बाहर कर दिये गये हैं। मनुष्य का जीवन जीने, प्रेम करने और प्रसन्ध रहने के लिए है; चेकिन हम देखते हैं कि वह अपने <mark>यारीर में</mark> मदिरा भरकर, हाथों में वन्द्रक लेकर भीर हृदय में रोष की धाम सुलगाकर उद्देग के साथ चल रहा है। विज्ञान की जो अद्भुत सफलतायें मानवीय गुल श्रीर रचना-मुलक स्वाधीनता के विकास के लिए हैं उनका उपयोग विनाशकारी कार्यों में किया जाता है। युगों का स्वप्न प्राज पूरा हुग्रा है--हमने पवन-देत्र को जीता, विद्व-गोलक के प्रार-पार मनुष्य के स्वर की गति हुई, हमने श्राकाश को जीता, परमाणु का विस्फोट किया श्रीर भयानक-से-भयानक बीमारियों की रोक-थाम श्रीर चिकित्सा खोज निकाली। लेकिन जिस समय और जितने समय में हमने यह सब किया, जो देव-तुल्य हैं, उसी और उतने ही समय में हमने आत्म-संहार की अनन्त सामर्थ्य भी उत्पन्न कर ली है और एक अकल्पनीय बर्बरता के स्तर पर पहुँच गये हैं। हमें स्वयं अपना नियामक बनना सीखना होगा। सभ्यता प्राविधिक या यांत्रिक कुशलता नहीं है, वह आत्मा की संस्कृति है।

श्री कन्पय्शियस कहते हैं — ''घन् विद्या में मन्ष्य की सच्ची संस्कृति की ग्रन मृति है। यदि व्यक्ति निवाना चुक जाता है तो इसका कारण श्रपने ही भीतर खोजना होता है।" हमें वैज्ञानिक सफलतायें मिली हैं, यांत्रिक और प्राविभिक उन्नति हुई है, संगठन की श्रद्भुत शक्तियां हमें मिली हैं और कष्ट-सहन तथा बलिदान के नैतिक गुण हम में अत्यधिक . मात्रा में हैं; लेकिन फिर भी हम दु:खी हैं। विज्ञान भीर उसके अनुसन्धानों का सम्बन्ध वाह्य संगठन में है न कि आन्तरिक जीवन से। सुन्दर मानव-जीवन के मार्ग में श्रानेवाली वाधाशों को दूर करले में इनसे सहायता मिलती है, लेकिन यह स्वयं सुन्दर जीवन की सण्ड नहीं करते। यह हमें दीघं जीवन, व्याधि-निवारण और सम्पत्ति तथा भवकाश-वृद्धि के साधन तो देते हैं लेकिन यह नहीं बता पार्त कि इस लम्बे जीवन, ग्रवकाश, स्वास्थ्य और राज्यति को लेकर हम करें क्या! श्री ऑस्कर वाइल्ड (Mr. Oscar Wilde) ने एक महान् कहाती कही है-"एक शुभ्र समतल से यीशु एक पीत नगर में आये। जब वे पहिली गली पार कर रहे थे, उन्हें भ्रपने ऊपर कुछ भ्रापाजें सुनाई दी श्रीर उन्होंने देखा कि एक नवसुबक एक खिड़की की देहली पर शराव पिये पड़ा है। उन्होंने पूछा- 'तुम अपना जीवन शरावसीरी में नयो बरबाद करते हो ?' उसने उत्तर दिया-'देव, मैं एक कोड़ी था ग्रीर श्रापने मुभे नीरोग किया; मैं श्रव क्या करूँ?' कुछ दूर श्रीर

चलने पर उन्हें एक नवजवान वेश्या के पीछे दीडता दिखाई दिया ग्रीर उन्होंने कहा--'त्म भ्रपनी ग्रात्मा को इस प्रकार पतितः क्यों करते हो ?' ग्रीर उस नवजवान ने उत्तर दिया--'में ग्रन्धा था और आपने मुक्ते आँखें दीं; मैं शब और क्या कर सकता हूँ?' श्राखिरकार उन्हें नगर के बीच एक बुड्डा मिला जो धरती पर दुवककर पड़ा रो रहाथा। जब बीशु ने उससे रोने का कारण पूछा तो उस बुड़ढे ने उत्तर दिया—'देव, में मर गया था ग्रीर ग्रापने मुक्ते फिर से जीवन में प्रतिष्ठित किया: अब मैं रोने के ग्रलावा और क्या कर सकता हैं ?'" स्वास्थ्य, सम्पत्ति और जीवन तो वे श्रवसर है जो विज्ञान हमें दे सकता है, लेकिन इन अवसरों का उपयोग हम कैसे करें यह तो केवल दर्शन ही बता सकता है। प्लैटो कहते हैं-- "ज्ञान का जीवन-- भले ही उसमें सभी विज्ञान भी सम्मिलित हों--सूख श्रीर कल्याण की सुविट नहीं कर सकता; यह तो ज्ञान की केवल एक ही शाखा कर सकती। है—सत् थीर श्रसत् का विज्ञान। इसके बिना श्रोषधि-ज्ञान हमें रवास्थ्य दे सकेगा, नाविक-कला सागर में जीवन रक्षा कर सकेगी, दाँव-पेंच गुद्ध जीत सकेंगे लेकिन उस सत् ग्रीरश्रसत् के ज्ञान विना इन सबका उपयोग और इनकी उत्तमता हमारा साथ न दे सकेगी।" प्रसिद्ध पुस्तक वि ग्रेट लिनग (The Great Learning) में यह स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व-विकास के साथ विश्व-शान्ति श्रीर सीहार्ख का कैसा भन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। "अपने जात विश्व में ज्योतिर्मय विभृतियों का उदाहरण रखने के इच्छक पूर्वज पहिले प्रपने-ग्रपने राज्य की सुन्दर व्यवस्था करते थे; ग्रपने राज्य की व्यवस्था 😳 📑 🍀 🐃 🕟 🚉 । है है वोग पहिले स्रपने परिवासी की व्यवस्था सुधारत थ; प्रपन परिवारा का व्यवस्थित करने के इच्छक वे लोग

पहिले भ्रपने व्यक्तित्व का संस्कार करते थे; यपने व्यक्तित्व का संस्कार करने के इच्छक वे लोग पहिले अपने हृदयों को स्वच्छ बनाते थे; अपने हृदयों का शोधन करने के इच्छुक वे लोग पहिले अपने विचारों में सत्य-जत होने का लक्ष्य रखते थे-वस्तुम्रों को उनके यथातथ्य रूप में देखने का प्रयत्न करते थे; विचारों में सत्य-ग्रत होने के इच्छक वे लोग पहिले यथासम्भव ग्राधिक-से-ग्राधिक ग्रपने ज्ञान का विस्तार करते थे: ज्ञान का यह विस्तार वस्तुम्रों की परख ग्रीर अनकी खोज में है।" विज्ञान ग्रीर नीति-शास्त्र ग्रपने ग्राप में पर्याप्त नहीं हैं। हमें एक निर्देश-संविध की, जीवन की एक व्याख्या की, आवश्यकता है जी शक्तियाँ ग्रीर विचारों के बास्तविक घात-प्रतिघात को स्पष्ट कर सके ग्रीर उन्हें उपयुक्त मार्ग दिखा सके। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मन्ष्य का निर्माण किस लिए हया है और तब अपने आपको उसके लिए तैयार करना चाहिए। एक सामाजिक जीव के रूप में हम इस-लिए श्रमफल हो गये हैं कि हमार जीवन की समस्त भनितयां का उपयोग एक राजत उद्देश्य के लिए किया गया है। जीवन के उद्देशों की एक समुचित अवधारणा (दर्शन) हमें चाहिए और चाहिए उस श्रवधारणा की सिद्धि के लिए एक ग्रनुवासन (धर्म)।

ऐसे लोग भी हैं जो चीन धार भारत की राजनीतिक धार धाधिक अधोगति को देखकर कहेंगे कि दार्शनिक अध्ययन व्यर्थ है, पर पूर्व की राजनीतिक असफलता से दार्शनिक विवेक की प्रशक्ति ठीक वैसे ही सिद्ध नहीं हो सकती जैसे वर्तमान युद्ध से विज्ञान के सत्य और उसकी भावना को धसत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। विज्ञान मानयता का विनाशक केवल इसलिए सिद्ध हो रहा है कि उसकी शक्तियों का अयोग बर्बर हाथों से हो रहा है। यह लोक-प्रसिद्ध बात है कि सत् साधनों का प्रयोग दुर्वृत्त हाथों से होने पर वे सत् सावन भी गलत काम करते हैं। दर्शन अप्रभावकारों सिद्ध हुआ है इसलिए कि प्रकृति के ऊपर मानव-नियंत्रण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया जो उसके आदर्शों की मूर्त अभिव्यवित के लिए आवश्यक हैं। विश्व में अपने कर्तृत्व के लिए दर्शन विज्ञान का सहारा चाहता है और विज्ञान अवहार में मार्ग- प्रदर्शन के लिए दर्शन का मुँह ताकता है। हमें ऐसा विवेक चाहिए जो ज्योतिस्फीत हो और वह ज्ञान चाहिए जो शवित हो।

#### शान्तिवाद

अपनी वृत्तियों से आप यूगों से शान्तिवादी रहे हैं; आज आवश्यकतावश आप सैन्यवादी बन गये हैं। आपको न केवल युद्ध-क्षेत्र में अपने शत्रुओं से लड़ना पड़ रहा है बल्कि अपनी उस उच्च प्रकृति से भी आप लड़ रहे हैं जो आपको शान्ति और भाई-चारे की ओर प्रेरित करती है। मुक्ते पूरा विश्वास है कि आप

<sup>े</sup> चीन में एक सैनिक की आजीविका अन्य सब आजीविकाओं से हेंय थी। जापानी खतरे ने आजीविकाओं के इस मूल्य में परिवर्तन कर दिया है; मुफे आशा है कि वह परिवर्तन अस्थायी होगा। एक चीनी कहावत देखिये—"अच्छे लोहे का प्रयोग कीलें दनाने में नहीं किया जाता और न अच्छे मनुष्यों का प्रयोग उन्हें सिपाही बनाने में।" श्री मोत्सू ने सभी आक्रमणकारी युद्धों की निन्दा की है और विश्वव्यापी निश्शस्त्रीकरण को प्रोत्साहन दिया है। श्री पो चुई ने एक कविता लिखी श्री जिसका अनुबाद श्री बेली ने किया है; इस अनुवाद का शीर्षक है 'खिन्न-बाहु वृद्ध' (The Old Man with the Broken Arm) और इसमें एक

ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे श्रापकी इस अमूल्य विरासत को कुछ भी धक्का लगे; मुक्ते विश्वास है कि श्राप कभी भी नैतिक मूल्यों की कल्याण-क्षमता पर श्रपना विश्वास नहीं खोयेंगे, कभी भी श्राप सैनिकवाद के शिकार होकर यह नहीं कहेंगे 'बुराई तू ही मेर मंगल बन', क्योंकि वह चीन की सबसे बड़ी पराजय होगी। दारिद्रच, संकट और दीनता की इस सबसे कठिन घड़ी में संसार को एक नवीन श्राशा दिलाना पूर्व का ही काम है।

एंसे रंगल्ट को वीर नायक वनाया गया है जिसने सैनिक सेवा से बचने के लिए प्रपने धापको ध्रपंगु बना लिया (A Hundred and Seventy Chinese Poems, E. T. by Waley (1923), पृष्ठ १३६-४१)। चीन ही एक ऐसा प्रकेला देश रहा है जहाँ राजा या सम्राट् सैनिक पोशाक नहीं पहनते थे। शानितवाद चीन की प्रकृति में जड़ें जमाये हैं, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि ध्रपने लम्बे इतिहास में चीन निरन्तर श्रविच्छिक्तरूप से उसका पालन करता रहा है। चीन की महान् दीवार स्वयं इस बात का प्रमाण है कि घविरत संघष हाते रहे हैं। जब श्री कन्प्यूशियस से बुराई के बदले भलाई करने के प्रसिद्ध सिद्धान्त के सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने कहा—"तो फिर भलाई के बदले क्या किया जायगा? ज्यादा धच्छा होगा कि श्राप श्रन्थाय के बदले न्याय और मलाई के बदले मलाई करें।"—The Sayings of Confucius, by Giles (1924), पृष्ठ ६७।

# चोन के शिचा-श्रादर्श

### शिक्षा का महत्त्व

यपने इतिहास के प्रारम्भ से ही चीन-वासियों ने सामाजिक ज्यवस्था और उत्थान के लिए शिक्षा के महत्त्व पर जोर दिया है। मनुष्य थिद अपने स्वभाव श्रीर गरिमा के अनुकूल अपना जीवन बिताना चाहें तो शिक्षा ही उसे इसके योग्य बना सकती हैं। समाज की युवित-युवत व्यवस्था का केन्द्र-विन्दु व्यवित है। श्रीर उस व्यवस्था का विवास पारिवारिक जीवन, राजनीतिक शासन और विश्व-वन्धुत्व में होता है, रक्त-सम्बन्ध और आन्तरिक मानव-सब्भावना के कारण परिवार के संगठन में जो तत्त्व सहज जान पड़ता है उसी का विवास धानै:-शनै: बृहत्तर संगठनों में शिक्षा के द्वारा होता है।

चीन में शिक्षा को अपनी जीविका बनानेवाले प्रथम व्यक्ति थे श्री कर्प्यूशियस। उन्होंने परिग्राजक-श्राचार्य की परम्परा स्थापित की। समाज के सभी वर्गी तथा सभी स्तरों के लोगों को उन्होंने ग्रपना शिक्षार्थी बनाया। प्राचीन चीन में सम्मान न पुरोहित का होता था, न सैनिक का, न शारीरिक श्रम करनेवाले का श्रीर न ग्रधिकारी वर्ग का, सम्मान होता था श्राचार्य का, शिक्षक का। मनीकी या पंडित का यह सम्मान—समाज के शिर्ष-स्थान में उसकी प्रतिष्ठा—चीनी सम्मता की

प्रधान विशेषता है। राजकीय पदों के लिए उच्च ग्रन्थों में परीक्षा लेकर चुनाव करने की परम्परा ने ज्ञान के प्रति सम्मान की भावता व्यापक और दृढ़ बना दी धीर वंशानुगत कुलीनता का विकास न होने विया।

रेशम रॅंगनेवाले रंगरेज को श्रपना काम करते देख श्री मोन्त्सु ने उसाँस भरी और कहा--"जो कुछ नीले रंग में डबो दिया जाता है, नीला हो जाता है; जो कुछ पीले रंग में डुवा दिया जाता है, पीला हो जाता है; जब रेशम को किसी दूसरे रंग में रंगा जाता है तो वह दूसरा हो जाता है; पाँच बार रॅगे जाने पर वह पाँच बार अपना रंग बदलता है; इसलिए रँगने का काम बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।" मनुष्य की प्रकृति खुद्ध व्येत रेशम की तरह है और हम जमको कीन-सा रूप देने जा रहे हैं, यह इस वात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग में रॅगा जाता है। शिक्षा-यंत्र ग्रीर रेडियो तथा छापेखाने श्रादि के ग्राध्निक यंत्रों के प्रयोग से हम एक नितान्त नवीन मानव-कोटिका निर्माण कर सकते हैं। युनान के लोग शिक्षा का उपयोग नागरिक गुणों के विकास में करते थे, रोम के लोग शिक्षा का उपयोग राष्ट्र-निष्ठा श्रीर श्राज्ञान्यर्तन की भावनायें उत्पन्न करने में। सोवियत रूस अपने युवकों को एक वर्गविहीन समाज के लिए शिक्षित करता है और नाजी गर्मनी जर्मन-प्राधिपत्य श्रीर नाडिक जाति भी सर्वप्रभुता के श्रादर्शों के लिए। एक श्रमत् शिक्षा के प्रयोग से हम नवयुवकों को उनकी सत्य प्रकृति से दूर ले जाकर, प्रलोभन देकर, उन्हें यमानवीय कृत्यों में धानन्द लेने के लिए तैयार करते हैं। जाति-द्वेष,

Ch. III.

विदेशियों से श्रष्ठचि, विनम्र लोगों से घृणा और गुण्डों का समादर े सब श्रसद्शिक्षा के परिणाम हैं।

#### मानव-प्रकृति

यदि हम मनुष्यों को विकृत श्रीर यशाकृतिक न बनायें तो स्वभावतः वे सद्गुणशाली होंगे। श्री लाग्रो-त्सु कहते हैं--"महोदय, ग्राप पहिले अपनी प्रवृत्तियों को मुक्त की जिए और धर्म (ताओ) का धनुसरण की जिये। इतना ही पर्याप्त है। तो फिर पवित्रता और मानव-हृदयता के पीछे इतने व्यर्थ के संघर्ष क्यों, मानों किसी बच्चे की खोज में ढाल बजाया जा रहा है ? बड़े खेद की बात है महोदय, श्रापने मन्ष्य की. मीलिक प्रकृति को अस्त-व्यस्त कर दिया है।" स्वभावतः मनष्य की प्रेरणा धार्मिक बने रहने की होती है और यदि इस स्वाभाविक प्रवत्ति में हस्तक्षेप न किया जाय तो सब ठीक-ही-ठीक रहे। श्री मेन्शियसः कहते हैं--"सद्वृत्तियों वी योर मानव-प्रकृति की उठान ठीक वैसी ही: है जैसी जल की प्रवृत्ति प्रवाह की भोर। जल में चोट मारकर उसे उद्यालकर ग्राप अपने मस्तिष्क पर ला सकते हैं, बाँध बनाकर ऊपर चढ़ावार प्राप उसे पहाडी पर ले जा सकते हैं; लेकिन जल की यह अर्थ्याति उसकी स्वामाविय गति के अनुरूप नहीं है। इस गति का कारण है वह शक्ति जो छाप लगाते हैं। जब मनुष्य ऐसे काम करते हैं जा भने नहीं हैं तब उनकी प्रकृति के साथ भी इसी प्रकार का स्पवहार या हस्तक्षेप किया गया होता है।" सद्गुण मनुष्य के लिए बाकस्मिक श्रीर श्रनित्य नहीं हैं; दुष्टता है। श्री गरान्याहरू ने हमें बताया है-"अपनी गुल प्रकृति में मन्ष्य एक-दूसरे स बहुत प्रविक फिलते-जुलते.

हैं। अपनी अजित आदतों में वे एक-दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं।"" श्री मेन्शियस कहते हैं---"यदि मनुष्य दृष्ट हो जाता है तो यह उसके मौलिक गुणों का दोष नहीं है। कृपा-करुणा की भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है, ग्रादर-सम्मान की भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है, सत-ग्रसत् की भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है। कृपा-भावना वह है जिसे हम उदारता या दानशीलता कहते हैं। लज्जा की भावना वह है जिसे हम न्याय श्रीर धर्म की भावना कहते हैं। ग्रादर की भावना वह है जिसे हम सद्व्यवहार कहते हैं। सत्-ग्रसत् की भावना यह है जिसे हम विवेक या नीतिक चेतना कहते हैं। उदारता, न्याय व धर्म-निष्ठा, सद्व्यवहार श्रीर नैतिक चेतना ऐसी वस्तूयें नहीं हैं जो हमारे भीतर बलात् ऊपर से लादी जाती हों; वे मूलत: हमारे साथ वर्तभान हैं; हम केवल उन्हें प्रायः भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है--'खोजां और तुम उसे पाश्रोगे; उसकी श्रोर से श्रसावधान रही तो उसे खां दोगे।'" इस प्रश्न का कि जब हम सभी मनुष्य हैं तो ऐसा क्यों है कि कुछ वड़े भादमी है, कुछ छोटे, श्री मेन्शियस ने यह उत्तर दिया है--"जो अपनी महत्ता के प्रति सजग रहते हैं वे महान व्यवित हो जाते हैं और जो श्रपनी लघुतर सत्ता के प्रति सजग रहते हैं वे छोटे थादमी वन जाते हैं।" वे यह बात स्वीकार करते हैं कि "हमारे निर्माण में एक उच्चतर स्रीर एक निम्नतर प्रकृति है, एक लघुतर और एक महान् श्रात्म-तत्त्व है। अपनी उच्चतर प्रकृति की अवहेलनाकर मनुष्य को अपनी निम्न प्रकृति का विकास नहीं करना चाहिए, श्रपने महान् श्रात्म-तत्त्व की भुलाकर

<sup>1</sup> Lun Yu, XVII. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mencius, VI. I.

<sup>3</sup> Ibid.

लघुतर श्रात्म-तत्त्व को विकसित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।" हम अपने उन गुणों का विकास नहीं करते जो मानव की अपनी विशेषतायें हैं - मैत्री, करणा, निर्देषता से घणा-स्रोर उन प्रवित्तयों का विकास करते हैं जिनमें हम पशुम्रों के समान हैं--लोभ, भातंक, निर्दयता, ग्रीर इस प्रकार नर-पशु बन जाते हैं। १६ फरवरी, सन् १६३६ को रिवरसाइड चर्च में उपदेश देते हुए डाक्टर हैरी इमरसन फाजडिक ने कहा था--"इस दृष्टि से हम मनुष्य कुत्तों से कितना मिलते-जलते हैं! क्योंकि जब एक कुत्ता भीकता है तो उसके उत्तर में दूसरा भींकता है और तब पहला और जोर से भींकता है और दूसरा उससे भी ज्यादा जोर से और इस प्रकार वैमनस्य का यह जबर ऊँचे उठता जाता है। इसी लिए एक व्यक्ति ने अपने टेरियर (शिकारी कृता) के ब्यवहार को दूसरे टेरियर के मालिक के सम्मुख उचित सिद्ध किया। उसने कहा--'प्राधिरकार कुता भी तो मनुष्य ही जैसा है!'" सम्भवतः हम लीग पनुष्यों के प्रति ठीवा-ठीन न्याय नहीं करते। यदि वे हत्या करते हैं ती तभी करते हैं जब वे भूखे होते हैं या जब उन पर श्राक्रमण किया जाता है। ये भाव-शून्य कारणों से दूसरों की चोट पहुँचाने या उनकी हत्या करने में मजा नहीं लेते। यदि हम याज एक पागल कुलों के संसार में रह रहे हैं जो अपनी आत्मधाली बवंरता से ही बढ़ और उसी का बन्दी है ता इसके लिए बहुत अंशों तक हमारी शिक्षा ही उत्तरदायी है।

श्री मेन्दियस कहते हैं—"मनुष्य पक्षियों है कि कि कि वह बहुत हल्की-सी बात है। कि कि कि कि श्री श्री कि श्री श्री कि कि श्री श्री कि कि समुख्य उस अन्तर को भी बहा देते हैं; केवल कुछ उच्चकोटि के मनुष्य उस अन्तर

¹ Mencius, VI. I.

को सुरक्षित रखते हैं।" मनुष्य को ग्रन्य जीवों से पृथक् रखनेवाली उसकी ऐन्द्रिय भूख ग्रीर पिपासा नहीं है, यह तो भ्रन्य जीवों में भी सामान्य है; यह अन्तर है मनुष्य में भलाई की धोर प्रवृति, धर्म का थ्रेम । श्री श्ररस्तू का कहना है कि भूख ग्रीर इच्छायें तो मनुष्यों ग्रीर पदाओं में एक-सी हैं। मनुष्य को पशु से उच्च बनाती है उसकी तर्क या विवेक शक्ति। श्री मेन्शियस कहते हैं कि "मस्तिष्क का गुण है विचार।" उन्होंने मनुष्य की स्वाभाविक सद्वृत्ति का दृष्टिकीण प्रसारित किया था, यह मान्यता कि मनुष्य अपने सहजीवियों का कष्ट नहीं देख सकता। कव्ट में पड़े जीव की सिक्रिय सहायता करना एक ऐसी इच्छा है जो हर ग्रविकृत मानव-हृदय में उगस्थित रहती है। भलाई के शंकूरों का विकास करना मनुष्य बनना है; जन श्रंकुरों की मुरभाने और मर जाने देना मनुष्य से निम्न बनना है। जहाँ एक और श्री मेन्शियस ने मनुष्य की श्रन्तगुँढ़ भलाई की बात कही है वहाँ श्री हुन-त्सू ने ठीक इसकी उलटी बात कही है; मनुष्य की तत्वतः वर्धर प्रकृति पर जोर दिया है। १ मनुष्य नैतिकता के नियमों का अभ्यास करने से ही धार्मिक बन सकता है। नैतिकता मनुष्य के स्वामाविक विकास का परिणाम नहीं है। अपनी प्रवृत्तियों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करते रहने से नैतिकता प्राप्त होती है। सद्युत्ति एक ऐसा गुण है जो मनुष्य पर ऊपर से लादा जाता है। व इस विदाद की प्रतिमृति

Mencius, IV. b.19.

<sup>ै</sup> इसकी बायरन के कार्यके कि कार्यक्रियाला विषेला जीव है के कार्यक्रियाला

ईसाई-धर्म में हमें उस विवाद में मिलती है जो सन्त आगस्टाइन और पेलॉजियस के बीच चला था और जिसमें चर्च ने यह निर्णय दिया था कि मनुष्य को स्वभावतः भला माननेवाला विचार एक किवदस्ती है। सन्त आगस्टाइन के बाद यही निर्णय ईसाई योरोप का प्रधान सिद्धान्त बन गया।

मनुष्य के स्वभाव में एक ऐसा मूल पदार्थ सिम्मिलित है जिसके सामीदार पशु भी हैं। लेकिन मनुष्य को एक ऐसी शक्ति भी प्राप्त है कि उस पदार्थ को एक ऐसे गुण — ऐसी विभूति — से सम्प्रेरित कर दे जो उसके विशिष्ट स्वभाव की विशेषता है। जब श्री कम्पूर्शियस यह कहते हैं कि हमें जेन, श्रातु-भावना श्रीर हार्दिक मानवता प्राप्त करना चाहिए, जब भगवान् बुद्ध हमारे सामने प्रज्ञा श्रथवा ज्ञान श्रीर मैत्री के श्रादर्श रखते हैं, जब श्री लाश्रो त्सू हमें आदेश देते हैं कि ग्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को मुक्त करके हम श्रपने श्रीतर के मनुष्य का विकास करने को कहते हैं तब इन सबका यही कहना होता है कि हम श्रपनी उच्चतर प्रकृति का विकास करके श्रपने संगी मानव-समाज के साथ शांति श्रीर प्रम पूर्वक रहने में समर्थ होते हैं।

#### परम्परा की शक्ति

्युगों से चीन परम्परा की शवित पर विश्वास करता श्रा रहा है।

<sup>े</sup> आपने एकान्त एकाकीपन को पूर्ण करने के उद्देश से चीन का महान् प्रयत्न महान् दोवाल बनाने में व्यक्त हुआ जिसे सम्राट् चिन की ने दो हजार वर्ष से भी पहिले बनवाया था और जो समृद्ध से लेकर तिब्बत की सीमा तक एक दुर्ग-प्राचीर की भाति फैली है, यद्यपि कई वार इस दोवाल का पुननियणि और विस्तार भी किया गया है।

चीन के महान मनीषी नेता थी कल्प्यूशियस को पुराने तरील पसन्द हैं, वे पुराने प्रत्यों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन विधियों और रीतियों का पालन करते हैं और अतीत शिक्तयों को स्वायन करने का प्रयत्न करते हैं न्योंकि उन्हें विश्वास है कि वही शिक्तयों भविष्य का भी शासन करती हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य का सबसे गहान् गुण है अतीत के प्रति सम्मान, वृद्धों के सम्मुख विनम्न श्रद्धा। श्री मेन्शियस कहते हैं—"पूर्वशासकों के विधानों का अनुसरण करो तो यह असम्भव है कि तुम गलती करो।" परम्परा परम सिद्धान्त है और इसीलिएक प्रयूशियस की शिक्षा-प्रणाली स्थायी रह सकी है। हजारों वर्षी तक अनस्तर कलह और अश्वान्ति रहने पर भी परम्परा की श्वविच्छित्रता नष्ट नहीं होने पाई। अतीत रीतियों और परम्परा की श्वविच्छित्रता नष्ट नहीं होने पाई। अतीत रीतियों और परम्परा की श्वविच्छित्रता नष्ट नहीं होने पाई। अतीत रीतियों और परम्परा की श्वविच्छित्रता नष्ट नहीं होने पाई। अतीत रीतियों और परम्परा की श्वविच्छित्रता नष्ट नहीं होने पाई। अतीत रीतियों और परम्परा की श्वविच्छित्रता नष्ट नहीं होने पाई। अतीत रीतियों और परम्परा के तात्विक नेतिक श्रंत उसके जाहरी ढाँचे की अपेक्षा अधिक दृढ़ सिद्ध हुए हैं, उसकी भागवतावादी संस्कृति प्रस्तर और ताज की अपेक्षा श्राविक रथायी सिद्ध हुई है।

परम्परा-शासन के विषद्ध श्रावाज भी उठाई गई है। सञ्चाट् शी हुग्रांग-ती जो २२१ ई० पू० में समूचे साम्राज्य के श्रविपति जन गये थे श्रीर जिनकी २१० ई० पू० में यूत्यु हुई थी, चीन के प्रथम महान सम्राट् माने जाते हैं। वह न केवल जीन की महान दीवान जनवाने श्रीर सामन्तवाद समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं बल्कि ग्रन्थों के जलाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुस्तकों की इसलिए जलवाया ताकि उन्हें कोई इस बात का स्मरण न दिला सके कि उनके शासन-

Mencius IV. 1.I.

<sup>ै</sup> यद्यपि उनका राज्य उनके पुत्र के नाम प्रमाण हो गया, परस्तु चीन शब्द उनके परिवार के नाम स्थिन या यित ने उत्पृद्ध हुया है।

काल से पहिले भी चीन की स्थिति थी और इसलिए भी कि वह उन शिक्षित व्यक्तियों का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे जो परम्परा के नाम पर सभी सुधारों का विरोध करते थे। लेकिन उन्होंने भी उन किताबों को जलाने से बचा दिया जिनका सम्बन्ध श्रायर्वेद ग्रीर ग्रोषधि-निर्माण, ज्योतिष, कृषि ग्रौर वनस्पति-शास्त्र से था। उन्हें वह विषय शिय थे जिनकी तात्कालिक व्यावहारिक उपयोगिता थी। उनके दृष्टि-कोण से हमें एक शिक्षा मिलती है; यह कि परम्परा का उपयोग सुधार का नायक बनाकर नहीं करना चाहिए। जब परम्परा यांत्रिक बन जाती है तब उसकी आतमा मर जाती है।

यद्यपि भी कन्तुयुशियस ने सामन्तवाद का समर्थन किया था फिर भी सायन्तवाद का विनाश होने पर कल्प्यशियसवाद को हानि नहीं पहुँ नी। अपने युग की भावना के अनुकूल श्री कल्प्यूजियस स्त्रियों की एक पराधीन जाति समभते थे। लेकिन स्त्रियों की वर्तमान मुक्ति श्री कन्प्यु-शियस की भावना का उल्लंघन नहीं मानी जाती। जो समाज स्थिर-जड़ नहीं है उसमें प्रनेक परिवर्तन करने ही होंगे। परिवर्तन के लिए प्रस्तुत रहना जीवित संगठन का लक्षण है: ग्रीर परिवर्तन का प्रतिरोध पतन की निशानी है। "जब जन्म होता है तब मनुष्य कोमल ग्रौर दुवेंल रहता है, मृत्यु में यह सक्त श्रीर कठोर हो जाता है।" जब हम जीवित रहते हैं तब कोमल और नमनशील होते हैं। जब कठोर पड़ते हैं तो मृत्यु का प्रालिगन करते हैं। "श्रति बुद्धिमान् श्रीर श्रति मूर्खं हो कभी बदलते नहीं हैं।" र श्री कन्प्यशिवस का सिद्धान्त अपने आपको आधुनिक परिस्थितियों के अनुकृत बनाने में पर्याप्त नमनशील है। पैरों का बाँधना और बालों की

Tao Te Ching, LXXVI.

Analects, XVII. 3.

चोटियाँ रखना समाप्त हो गया है और अन्य अनेक अन्धविश्वास भी समाप्त हो जायेंगे।

#### विज्ञान की ग्रावश्यकता

प्रारम्भ से ही चीन के लोग नवीन विचारों के प्रति उदार गहें हैं स्त्रीर नई अपेक्षाओं के अनुकूल बदलते गये हैं। विदेशियों के विकत्न उन्होंने निषेध-प्राचीरें नहीं खड़ी की हैं, बिल्क उन्मुक्त हृदय और मस्तिष्क से उनका स्वागत किया है। पाइचात्य विज्ञान और यंत्र-कौशल द्वारा उन्होंने अपने आपको परिवर्तित और निर्मित होने विया है। चीन की शिक्षा का उद्देश्य था मानव-समाज की एक आदर्श स्थिति प्राप्त करने की व्यावहारिक समस्या को हुल करना, न कि प्रकृति के बाह्य पदार्थ-स्वरूप का अव्ययन। साहित्यक परीक्षार्ये ही जन-सम्मान और राजनीतिक पदाधिकार-प्राप्ति का एकमाश्र साधन थीं; और इन परीक्षाओं ने चीन के लोगों में एक प्रधानतः सैद्धान्तिक अभिष्ठीच उत्पन्न कर दी। लेकिन ज्ञान केवल साहित्यक ही नहीं है,

<sup>े</sup> जो चार पुस्तकें चीनी शिक्षा का आधार और सीनी चरित्र की विधायक शिवतयाँ रही है वे हैं—दि ग्रेट लिना दि डाविट्रन आफ दि मीन, अनालेक्ट्स और मेन्शियस। कन्ध्यूशियस के विद्यानयों में जो छ: पुस्तके पढ़ाई जाती थीं उन्हें श्री चुत्रांग त्सू (Ch. XXXIII) ने इस प्रकार गिनाया है—"(१) दि शिह, जिसमें उद्देश विणत हैं; (२) दि शू, जिसमें घटनाय विणत हैं; (३) दि लीं, (धार्मिक पूजायें) जिसमें श्राचार-सम्बन्धी श्रादेश हैं; (४) दि यूह (संगीत), जो समन्वय स्थापित करता है; (५) दि शाई (परिचतन-सम्बन्धी प्रन्य), जिसमें यिन और यांग के सिद्धान्तों की चर्ची है और (६) चुन चिऊ, जिसमें विभेदों और कर्तव्यों का वर्णन है।"

वह वैज्ञानिक भी है। प्रारम्भिक दिनों से ही केवल साहित्यिक शिक्षाविधि के विरुद्ध विरोध प्रदिश्ति किया जाता रहा है। श्री चुग्रांग त्सू
ने कठोर श्राधात किये हैं—"श्राप तो केवल शब्द-व्यवसायी हैं जो
सम्राट् वेन श्रीर सम्राट् वू के सम्बन्ध में ग्र्यंहीन बकवाद करते हैं।
(सम्राट् वेन श्रीर तू चाऊ-राजवंश के प्रतिष्ठाता थे।) श्रापके पास
शब्द बहुत से हैं जो श्रम उत्पन्न करते हैं। श्राप कपड़े सिलते नहीं हैं
श्रीर फिर भी सिलें कपड़े पहनते हैं; श्रापके होंठ वड़बड़ाते हैं श्रीर
श्रापकी जवान केंची-सी चलती है श्रीर श्राप श्रमनी कल्पना के सत्श्रसत् की सृष्टि करते हैं जिसके द्वारा संसार के शासकों को गलत रास्ता
बताते हैं श्रीर विद्वानों की पदार्थी श्रीर समस्याश्रों के मूल तत्त्वों तक
पहुँचने से विभुख करते हैं।" श्री चेंग-सी श्रीर श्री चू-सी के मत में श्रक्ति
के पदार्थ मूलक शोध का महत्त्व सिखावा जाता था। लेकिन, चूँकि
प्रकृति के श्रध्ययन में वैज्ञानिक पद्धित का प्रयोग करने की कोई परम्परा
नहीं रही, इसलिए, यह विषय-प्रधान शोध-प्रणाली मानव-स्वभाव श्रीर
इसिहास के श्रध्यत तक ही सीमित रही।

भारत की भांति चीन को भी विज्ञान और यंत्र-कौशल को और अधिक क्यान देना होगा। हमें अच्छी सड़कों और रेलों की आवश्यकता है, अधिक फैक्ट्रियों और मशीनों और बिजली के व्यापक प्रयोगों की अफरत हैं। अपने भोजन और स्वास्थ्य, रोजी-रोजगार और सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए और मानव-समाज की वह परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए जिनसे जीवन अधिक के लिए ने के किए जिनसे जीवन अधिक के से सिक्षा के ही केन्द्र नहीं हैं, वे आधुनिक विज्ञान और यंत्र-कना के भी शिक्षा-केन्द्र हैं।

#### ज्ञान-पिपास्

थी क प्यशियस ने हमें शिक्षा के वे सिद्धान्त वताये हैं जो भ्राज भी उतने ही सत्य-स्वस्थ हैं जितने वे स्वयं उनके रामय में थे। सर्य की खोज एक बौद्धिक प्रक्रियामात्र नहीं है। उसकी सफलता के लिए बौद्धिक सजगता और सबलता तथा मस्तिप्क को बारणा-अनित ही नहीं पर्याप्त है, उसके लिए माया-जाल और बाबाओं से मुस्ति, स्वस्थ विवेक, विमग्रता और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता है। सत्यान्वेषी के लिए ईच्या-हेप-विमुक्त होना द्यावस्यक है। श्री कल्प्युशियस के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह "चार चीजों से चितान्त मुक्त थे-- उनकी कीई पूर्व-वारणायें नहीं थीं, कोई पूर्व-निश्चय नहीं थे, हठ नहीं था और कोई भ्रहंभाव नहीं था।" विनम्रता सत्यान्वेषी की विशेषता है। "साहित्य के क्षेत्र में तो सम्भवतः मैं दूसदों के साथ अपनी तुलना कर सर्भू पर यदि भद्र जीवन विताने की बात हो तो वह मैं धभी प्राप्त हो नहीं कर पाया।" श्रीर भी "जहाँ तक सन्त या विभृति-सम्पन्न ध्यवित होने की बात है, भला में ऐसा दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हैं। लेकिन ग्रगर ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए शयक प्रयत्न की वात ही श्रीर निरन्तर दूसरों को उसके सम्बन्ध में उपदेश देने की वात हो तो यह बात मेरे सम्बन्ध में कही जा सकती है और इतना ही अलम् है।" यह कथन हमें भगवान् बुद्ध की याद दिलाता है जिन्होंने सारिगुत्त का इसलिए डाटा था कि वह उन्हें संसार का सबसे महान् व्यक्ति मानते थे ।

Analects, IX. 4.

Ibid., VII. 22.

Ibid., VII. 23.

सारिपुत्त ने कहा था--"देव! मुक्ते ऐसा विश्वास है कि मेरी समक्त में तथागत से महान या अविक वृद्धिमान न कभी कोई हुआ था, न होगा श्रीर न श्राज है।" "बेशक सारिप्त"—भगवान ने उत्तर दिया, "श्रतीत के सभी बुद्धों को ती तुम जानते ही हो ?" "नहीं, देव।" "अच्छा ती भविष्य में होनेवाले बुद्धों की तोतुम जानते ही हो ? " नहीं, देव।" "श्रन्छा ती कम-से-कम मुक्ते तो जानते ही हो और मेरे मन-मस्तिष्क के अन्तर्तम तक तुम्हारी पहुँच हो ही चुको है ?'' ''नहीं, देव। यह भी नहीं।'' ''तो' सारिपुत्त फिर वयों तुम्हारे खब्द इतने साहसपूर्ण और उदार हैं?" अनुशासन ग्रीर उग्र भावों का नियंत्रण एक सच्चे विद्यार्थी के लक्षण हैं। श्री कन्प्यशियस ने कहा था- "जो विद्वान भीवन में बुभुक्षा की तुष्टि नहीं खोजता, अपने आवास में शरीर-धुख नहीं खोजता, अपने कर्म में जो परिधमो है, बाणी में संयमी है, उच्च विचारशील व्यक्तियों से जी सत-संग करता है और इस प्रकार अपने को सत्पथ पर ले चलना है ऐसे ही व्यक्ति को सचम्च ज्ञान-सीभी कहा जाता है। "व ईमानदारी, उदारता श्रीर सत्य-जेम में उसका विकास होता है। श्री मेन्शियस के उस महान उद्धरण को देखियं जिसमें यह वहा गया है कि वाह्य विफलता से घनी धन्तिविभृति प्राप्त होती है--"इस प्रकार जब परमात्मा को किसी व्यक्ति को महान् पद देना होता है तो पहिले वह उसके मस्तिष्क को दुःख से श्रीर उसके बंगों श्रीर ग्रस्थियों को परिश्रम से कसता है। वहः उसके दारीर को भूखा रखता है, उसे भात्यन्तिक दीनता का शिकार बनाता है। उसके कामों की श्रस्त-व्यस्त कर देता है। इन संब विधियों से वह उसके मस्तिष्क को बल देता हु, उसके स्वभाव को वृढ़ बनाता

भहापरिनिच्नाण सूत्त,१ः ६६-२ Analects

है और उसकी अपूर्णताओं को पूर्ण करता है। · · · · · इस प्रकार हम समक सकते हैं कि कैसे दु:ख और अ।पित से जीवन का उल्लास फूटता है सीर कैसे सुख स्रीर सुविधा से मृत्यु झाती है। ' ' ।

एक सच्चे शिक्षक को जिज्ञासु भी होना चाहिए। उसे "(अध्ययन में) प्राथक ग्रायास करना चाहिए ग्रीर दूसरों को (ग्रनवरत) शिक्षा देनी चाहिए।" श्राधनिक भाषा में कहें तो श्री कन्प्युशियस ने हमारे सामने शिक्षा श्रीर श्रनुसन्धान के दो श्रादर्श रखे हैं। ज्ञान का विकास उतना ही ग्रावश्यक है जितना उसका प्रसार। विद्यार्थियों को न केवल श्रतीत ज्ञान का प्रसारक बनना होगा बरिक नवीन ज्ञान का शोधक भी। श्री कन्प्रयशियस स्वयं एक जिज्ञास श्रन्वेची हैं। वे ऐसे हैं जो ''जन्मना सत्य ज्ञानी नहीं है बल्कि जो सत्यान्वेषण में अधक परिश्रमी हैं। वस परिवासी के किसी भी पुरखे में श्रापको ऐसे धर्मात्या ग्रीर ईमानदार व्यक्ति कुछ मिल जायँगे जैसे वे स्वयं थे, पर उनका-सा ज्ञान-लोभी एक भी न मिलेगा।" उन्हें केवल एक ही महान पश्चात्ताप हो सकता था--"ग्रपने प्रध्ययन की उपेक्षा।" वे हर किसी से सीलने के लिए प्रस्तुत थे। "यदि मैं दो व्यक्तियों के साथ चल रहा हैं ती उनमें से हरएक भेरे लिए शिक्षक का काम दे सकता है। मैं उनमें से एक के सद्गुणों की चुन लूँगा और उनका अनुकरण करूँगा; दूसरे के दुर्गुणों को देखूँगा भीर उनसे भपना सुधार कर लूँगा।" "विचार-शुन्य ज्ञान व्यर्थ है; ज्ञान-शून्य विचार घातक है।"<sup>3</sup> जब श्री कन्प्यशियस से एक शिक्षित व्यक्ति की विशेषता बतलाने की कहा गया तो वे बोले---"जो जानते हो

<sup>9</sup> VI. 2, 15.

<sup>°</sup> Giles: The Sayings of Confucius (1924), पृष्ठ इदा

जानो; श्रीर जानो कि जो नहीं जानते वह नहीं जानते—जो जानता है उसका यही लक्षण है।"

ग्रपने ग्रध्ययन से हमें तात्कालिक लाभ की ग्राचा नहीं करती चाहिए। कैम्निज विश्वविद्यालय में शद्ध गणित के लिए एक परम्परागत टोस्ट--शुभकामना की प्रथा है--"परमात्मा करे वे सदैव व्यर्थ बने रहें।" हार्वर्ड विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष श्री लावेल ने एक बार विश्वविद्यालय की परिभाषा बताते हुए उसे एक ऐसा स्थान कहा था जहाँ कुछ भी उपयोगी नहीं पढ़ाया जाता। जो लोग रोजगारी शिक्षाम्रों को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं, जो साहित्य की शिक्षा की टाइप करने की शिक्षा के समान समभते हैं, उन्हीं लंग्गें की तीव भत्सेना श्री लावेल के इस वार का लक्ष्य है। जिनका तात्कालिक व्यावहारिक उपयोग नहीं है वे विषय भी जपयोगी हैं। व्यावहारिक बद्धिवाले शी हई त्सु ने जब श्री चुत्रांग त्सु से कहा--''प्रापके उपदेशों का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है'' तो उन्होंने उत्तर दिया--"उपयोगी पदार्थों के सम्बन्ध में उन्हों से बात की जा सकती है जो अनुपयोगी बस्तुओं का मृत्य-महत्त्व पहिले समक्त जुके हों। यह घरती, जिस पर हम-ग्राप चलते हैं, विशाल है लेकिन फिर भी चलने में मनुष्य धपने पैरों के नीचे धानेवाली नपी-तुली धरती के श्रलावा शेष का उपयोग नहीं करता। लेकिन कल्पना करो कि उसके पैरों के श्रास-पास की सारी घरती पाताल की गहराई तक खोद डाली जाय तो क्या पैरों के नीचे बचे हुए धरती के टकड़े चलने में उसके काम ग्रा सकेंगे?" श्री हुई त्सू ने कहा--"वे तो व्यर्थ होंगे।" श्री चुग्रांग त्सू ने कहा--"तो फिर अनुपयोगी की उपयोगिता स्पष्ट है।" १

<sup>\*</sup> Waley: Three Ways of Thought in Ancient China (1939), 455 551

इस सबसे हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि श्री कन्द्रपूर्शियस द्वारा निर्धारित शिक्षा-प्रणाली व्यावहारिक श्रावश्य-कताओं से श्रसम्बद्ध थी। उसका लक्ष्य एक श्रावसी वर्ग शिक्षित करना नहीं था, बल्कि व्यस्त राजकर्म चारियों का वर्ग तैयार करना था। कुशल यंत्र-कलाविदों की सृष्टि करनेवाली वैशानिक शिक्षा-प्रणाली का व्यावहारिक उद्देश निस्संदेह वे नहीं सोच पाये थे, लेकिन यह उनका नहीं उनके यम का दोष है।

श्रपने विद्यार्थियों को भरती करते समय श्री कन्प्यू शियस किसी प्रकार के वर्ग-विभेद को नहीं श्रपनाते थे। इसके श्रातरिक्त वे श्रपने विद्यार्थियों की सत्यनिष्ठा श्रीर क्षामता की जाँच करते थे। "जो सत्यनिष्ठ-नहीं हैं उसे मैं कुछ नहीं समभाता; जो श्रात्म-प्रकाश का इच्छुक नहीं है, मैं उसकी शहायता नहीं करता। जब मैंने एक कीण प्रदक्षित कर वियाश्रीर विद्यार्थी क्षेत्र तीन कीण नहीं निकाल सकता तो फिर मैं श्रपनाः पाठ नहीं दुहराता।"

हमारी शिक्षा द्वारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मानव-भावना को छिल-भिल्ल कर दे। निर्बंग्य निर्भय मानव-वृद्धि की निर्देशिका शिक्ष को कुंठित नहीं करना चाहिए। शिक्षा के नाम पर हम मानव कर्तृत्व को अण्ट कर देते हैं और ज्ञान-सोतों को सुखा देते हैं। एक महान् शिक्षक अपने शिष्य को वह सब कुछ स्वण्टक्य से सिखा देता है जो समस्त पूर्व-चिन्तित ज्ञान-राशि में सर्वोत्तम हैं; पर उस पर विचार करने और अपना निर्णय निर्धारित करने का काम वह शिष्य पर ही छोड़ देता है। "यथा-इच्छिस, तथा कुह" देता है। जैसी इच्छा हो, करो। प्रत्येक आत्मा का अपना

<sup>1</sup> Analects, VII. 8.

<sup>े</sup> भगवद्गीता, १८, ६३

एक ग्राच्छादन है, वह प्राच्छादन हमें हटाना नहीं चाहिए। श्री कन्प्यूशियस का भी ऐसा हो बृष्टिकोण है। "श्रतः प्रपनी शिक्षाशों में महत्तर मानय अपने शिष्यों का मार्ग-दर्शन तो करता है पर वह उन्हें खींचकर ग्रागे प्रपने राम्ते पर नहीं लाता; वह उन्हें श्रागे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उनकी श्रेरणा को दवाता नहीं; वह रास्ता दिखा देता है, पर लक्ष्य तक घसीटकर नहीं ले जग्ता।" चीनी लोग गैतिक उत्तरदायित्व की भावना के महत्त्व पर बहुत जोर देते हैं; वह भावना, जिसे वे चुंग कहते हैं, पदार्थों की एक ऐसी संहिति की भावना है जो मनुष्य को अपने आत्मादेशों के पालन के लिए विवश करती है। प्रजातंत्र मानय-शात्मा श्रीर उसकी गरिमा के प्रति सम्भान है। प्रजातंत्र सवाय श्रीर घस्त के प्रति भावनात्मक सहानुभूति नहीं है श्रीर न वह सर्वेहारा की तानाशाही श्रीर जीवन के सभी क्षेत्रों पर शासक वर्ग का नियंत्रण है।

एक शिष्य ने श्री कन्पयूशियस से पूछा कि यदि उन्हें किसी राज्य का पासन-कार्य साँग दिया जाय तो वे सबसे पहिला काम क्या करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया—"नामों की शुद्ध सटीक परिभाषा देना," शब्दों के श्रथ निश्चित करना। शब्दों की स्पष्ट सुनिश्चित शर्थ देने की यह पद्धति छोस मानव-सम्बन्धों में काम शाती है। जहाँ धोर जब शासक शासक रहता है, मंत्री मंत्री रहता है, पिता पिता रहता है और पुत्र पुत्र ; वहीं सत्यासन होता है। समाज एक दैवी सृष्टि है, देवी थादेश हैं जो पाँच सम्बन्धों पर श्राधारित है—(१) श्रासक और थातित, (२) पित और पत्नी, (३) पिता और पुत्र, (४) श्रथ ज और श्रमुत या वहें भाई और

¹ Analects, XIII. 3.

छोटे और (५) मित्र। इनमें से प्रथम चार सम्बन्धों के पूर्व-पक्ष में शासन ग्रौर दितीय पक्ष में समर्पण है। जासन पवित्रता ग्रौर उदारता के साध होना चाहिए ग्रीर समर्पण पवित्रता ग्रीर सत्यनिष्ठा के साथ। मित्री के बीच सदगणों का स्वाभाविक विकास ही मार्ग-दशक सिद्धान्त होता चाहिए। मानव-समाज में प्रत्येक सदस्य श्रपने नाम के श्रनुरूप पद प्राप्त करता है और उसी के अनुख्य उसके कर्तव्य और अधिकार-क्षेत्र होते हैं। इन नियमों का पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यापक और गम्भीर बुद्धि प्राप्त होती है —वह बुद्धि ग्रीर ज्ञान जो जीवन से प्राप्त होता है, और वह व्यक्ति अपनी अव्याहत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इन विभिन्न पदों या स्थितियों के उपयुत्रत व्यवहार का निर्धारण करनेवाले नियम हमारी प्रथाओं में निहित हैं। इन प्रथाओं या रीतियों का पासन कराने के लिए बल-प्रयोग नहीं किया जाता। व्यक्ति की स्वतंत्र स्वीकृति श्रावस्थक होती है। धार्मिक कृत्य श्रीर संगीत वे शक्तियां हैं जिनका प्रयोग मनुष्य के हृदय तक पहुँचने में किया जाता है। "चरित्र का निर्माण कवियों द्वारा, उसकी प्रतिष्ठा सद्व्यवहार के नियमी हारा श्रीर उसकी पूर्णता संगीत द्वार। होने दो।""

बुद्ध की भाँति कल्पयूशियस भी कहते हैं—''मेरे शिष्यों! वया तुम सोचते हो कि मेरे पास तुमसे गुप्त कोई रहस्य हैं? तुगसे छिपा कोई रहस्य मेरे पास नहीं हैं। मेरा यह नियम है मेरे शिष्यों, कि मैं तुम्हें सुचित किये बिना कुछ भी नहीं करता।''

<sup>9</sup> Analects, VIII. 8.

² Giles: The Sayings of Confucius (1924)
पृष्ठ =६।

#### ग्रात्म-संयम की ग्रावश्यकता

श्री कन्पयशियस के समय से ही चीन में शिक्षा का तात्विक उद्देश्य रहा है सद्व्यवहार और सदण्णों की शिक्षा। एक बार एक शिष्य फान ची ने जब उनसे सद्गुण के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो गुरुने बताया -- "अपने व्यक्तिगत जीवन में विनम्न रहो, सार्वजनिक कामों के करने में गम्भीर रहो और सभी मनुष्यों के साथ सत्यनिष्ठ रहो। बबँर लोगों के बीच पहुँच जाने पर भी श्रपने गुणों को मत छोड़ो।" सहचर-भावना श्रीर व्यवहार में तदनुक्लता का विकास करने के लिए हमें ग्रात्म-संयम के प्रन्तिविधान का पालन करना होता है। सच्चे सुख के लिए श्रात्मानुशासन ग्रीर सरल जीवन ग्रनिवार्य है। सद्गुण का यह विकास पुरतक-ज्ञान से सम्भव नहीं है। हमें सन्तों के उदाहरणों की आवश्यकता है, ऐसे सन्तों की जिन्होंने मीलिक सामाजिक संहिति की स्यापना करनेवाली धवीत प्रथाओं धीर परम्पराओं में अपने भीतर च्यक्तित्व ग्रीर शिक्षा की शक्ति का विकास किया हो। दैनिक जीवन के धार्मिक विधानों से हमें अपना अनुशासन करना है। श्री कन्पयंशियसं के इन शब्दों से हमें हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों की याद श्रा जाती है--''बह व्यक्ति जो भोजन के लिए सामान्य खादा — कथा-मुखा भोजन — चाहता है, पीन को पानी चाहता है और अपनी बाँह की तकिया चाहता है, सुख अयाचित ही उसके चरण चुमेंगा।" गलत उपायों से सांसारिक समृद्धि नहीं प्राप्त करनी चाहिए। ''ऐसे उपायों से जिन्हें मैं जानता हूँ कि सलत है, सम्पत्ति श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त करने का विचार मुक्तसे उतनी ही दूर है जितनी

<sup>े</sup> Soothill: The Analects of Confucius, E.T. 1938), पृष्ट ६।

दूर यह ऊपर उड़नेवाले वादल। "अभी उस दिन आपके महाधला-धिकृत ने श्री कम्मपूशियस का उद्धरण देते हुए कहा था—"भूखों गरना चिन्ता की बात नहीं है, वास्तव में चिन्ता की बात है व्यक्तिय का पतन।" श्री लाओ त्यू ने कहा था— 'महानतम विजेता वे हैं जो श्राने बाबु को बिना संघर्ष के ही जीत लेते हैं।" एक शिक्षित व्यक्ति के सक्षण हैं अपने पड़ोसियों के प्रति सहनयान्तना श्रीर सबके प्रति दयानुता। श्री कन्फ्यूशियस के एक शिष्य ने कहा था—"आसमुद्र धरती पर सब भाई-भाई हैं।"

पर इन मानव-सद्गुणों का विकास करना सरल नहीं है। किसी व्यक्तिको पहाड़ा या मोटर की ब्राइवरो सिखा देना श्रासान है: लेकिन इस छोटे-से जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करना सिखा सकना उतना धामान नहीं है। केवल श्रविक ज्ञान हमारे जीवन को स्थिरणा और सन्मार्ग नहीं दे सकता है। नैतिक चिन्तन नैतिक व्यवहार से श्रिम है।

भारत की भाँति चीन की भी महान आधरयकता है सार्धजिनक भावना श्रीर सामाजिक उत्साह का विकास। 'नवजीवन श्रान्धोलन' (New Life Movement) के वार्षिकीत्स्य पर श्रापके महानजा-विकृत ने शिकायत की थी—"अधिकारी लोग वेडेमाने और ईंक्यांलु होते हैं; जनता असंपर्मित और भायना-जून्य हो रही हैं; व्यक्क उप स्वभाव के श्रीर सम्पत्तिमाली उद्धत हो रहे हैं। संक्षेप में हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था और हमारा राष्ट्रीय जीवन अव्यवस्थित हो रहा है।" कन्पपूर्वियस का विद्वास है कि गैतिक श्राचार लागू करने का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण हंग है व्यक्तित उदाहरण। मानव-स्वभाव

Waley: The Analects of Confucius, E. T. (1938), VII. 15.

में अनुकरणशीलता प्रवल है। एक पिता अपने उदाहरण से अपने पुत्र को सिखा सकता है कि क्या ठीक है, क्या नहीं। एक राजकुमार, जिसकी तुलना पवन से की जाती है, जनता को, जिसकी तुलना घास से की जाती है, शिक्षा दे सकता है। "क्योंकि घास का यह स्वभाव है कि जब हवा उस पर चलती है तो वह भूक जाती है।" ऐसा कहने में उदाहरण की शक्ति की अत्युक्ति की गई है। और फिर धादशें पिता या आदशें राजकुमार हमें मिलते नहीं। अपने आदशें के समीप पहुँचनेवाले शासक की खोज में श्री कन्त्रपृशियस असफल ही रहें। अकेले मानव-उदाहरण ही वह प्रेरक शक्ति नहीं उत्पन्न कर सकता जो मनुष्यों को सव्गुण-सम्पन्न बनाने के लिए श्रावश्यक है।

## महत्त्व-दर्शन

महत्ता के एक नवीन दर्शन से वीद्धिक ज्ञान और नैतिक अनुशीलता को बल देना है। इसी में एक मोहक मुक्ति-दायिनी शान्ति है। महान् मनीधी अपने प्रकाश से ही हमें दीक्षित कर लेते हैं। संसार की वर्तमान शुष्क, संदिग्ध और अस्त-व्यस्त परिस्थिति से पता चलता है कि कहीं केन्द्र में ही विश्वंखलता है जिसने मनुष्य की धारमा को उसकी आशा, शान्ति और सुबुद्धि से वंचित कर दिया है। मनुष्य शरीर और बुद्धि से वृद्धि से वंचित कर दिया है। मनुष्य शरीर और मान-महत्त्वों का प्रेरक है। मीतिक निज्ञानों अव शाननी विज्ञान, वर्ष-आरम शीर गींदि यो वनी विज्ञान, वर्ष-आरम शीर गींदि यो वनी विज्ञान, वर्ष-आरम शीर गींदि यो वनी विज्ञान से शारम शाहण की पूर्ण शिवन्य कि नहीं हो पाती। इन सब विद्याओं के अध्ययन का उपयोग आरमा ने विज्ञान या अहा-विद्या में करना होगा। बिना

इसके इन विद्याओं द्वारा मनष्य-प्रकृति के पदार्थ-पक्ष में ही परिवर्तन हो पाते हैं। पदार्थ-तत्त्व के कूछ भ्राणुमों का पुनस्संगठन करके और व्यक्ति की रुचियों और प्रेरणाओं का तारतम्य ठीक करके अर्थात् कुछ नवीन कलावित्याँ सीखकर हम जीवन के संगठन में परिवर्तन ले आते हैं; लेकिन यह परिवर्तन केवल वाह्य-परिवर्तन है धीर जैविक या ग्रान्तरिक परिवर्तन से भिन्न है। प्रकृति की सच्ची विजय ग्रानी विजय है-शात्मा की विजय है। संगठनकर्ताओं को स्वयं श्रपने श्रापको परिवर्तित करना होगा और यह तभी समभव है जब हमारे भीतर भ्रात्मा की प्रेरणा हो। इस महत्त्व-दर्शन से रहित, परम तत्त्व पर इस विश्वास के बिना, मनुष्य पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं है। श्री कान्ट (Kant) का कहना है कि मनुष्य का विशेष ध्रपने कर्तृत्व के सभी क्षेत्रों --- ज्ञान, नैतिकता ग्रीर सौन्दर्य--में ग्रसीमित, ग्रनन्त ग्रीर परम तत्त्व की माँग करता है; उनका तात्पर्य यही है कि हमारी प्रकृति इस दशा और सीमा के बन्धन से विद्रोह करती है। मनुष्य के रचनामुलक जीवन के लिए वास्तविकता का तत्त्वज्ञान ग्रावश्यक है। ईश्वर-प्रेम वह निर्णायक तत्त्व है जो ज्ञान को कर्म में बदल देता है। अकेले यही मानव-हृदयता का गुण उत्पन्न कर सकता है। विना विवेक के ज्ञान श्रमिमानी बना सकता है श्रीर नैतिकता वर्बर बना सकती है। श्रम-शासन, ग्रात्म-संयम, निष्ठा, प्राशा-पालन ग्रीर प्रपना जीवन होम देने तक की बलियान-भावना ठगों और लुटेरों के समुदाय में भी घरनाधिक देखी जाती है। ज्ञान ग्रीर नैतिकता ग्रमुल्य निधियाँ हैं पर उन्हें जीवन में परम पद नहीं दिया जा सकता। श्राह्मा को बुद्धि या इच्छा

<sup>े</sup> श्री मंशियस कहते हैं -- "मानव-हृदयता से सम्पन्न मनुष्य धरती। पर श्रजातशत्रु होता है।" VII b. 3.

के स्तर पर नीचे नहीं गिराना है। श्रपनी सामाजिक विश्वास-हीनला. राजनीतिक माया-जाल और सामान्य छिन्न-मुलता से त्रस्त यह श्राधनिक संसार ग्रंध बृद्धिवाद का परिणाम है। श्री मो रसु कहते हैं-- "जो परमात्मा के यादेश का पालन करते हैं वे विश्व भर की प्रेम करते हैं श्रीर दूसरों का कल्याण करते हैं ..... श्रीर जो परमात्मा के श्रादेश का विरोध करते हैं वे पक्षपात करते हैं, द्वेष-भाव रखते हैं ग्रीर दूसरों को हानि पहुँ नाते हैं।" मन्ष्य जैसे-जैसे परमात्मा के समीप पहुँ चते हैं वसे-ही-वैसे वे परस्पर भी समीप प्राते जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखनेवाले मानवता के साम्राज्य के मसोहा है। उनमें ज्ञान श्रीर प्रेम की शान्ति है। हिन्द-विचारकों का विक्वास है कि मात्मा की परम सत्ता पर विक्वास रखने के रूप में धर्म मनुष्य के पूर्ण श्रीर सन्तुलित जीवन के लिए तात्विकरूप से ग्रावरयक है। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य इस ग्रात्म-साम्राज्य से परिचित कराना है। शिक्षा पूनर्जन्म है। हमारा प्रथम जन्म प्रकृति भीर आवश्यकताओं की दुनियाँ में होता है। हमारा पुनर्जन्म आहमा गीर मुक्ति के लोक में होता है। इस पुनर्जन्म का साधन है एक व्यापक ग्रीर गम्भीरतर ज्ञान जो उस समभदारी से कहीं प्रधिक ' बढकर है जो हमारा मस्तिष्क हमें देता है। हम केवल सामाजिक जीव नहीं हैं बरिक श्रमन्त के यात्री हैं।

मगुष्य का जन्म एक आध्यात्मिक स्थिति के लिए होता है और एक आध्यात्मिक सत्ता के लग में उसका उस स्थिति से निरन्तर सम्बन्ध रहता है। यह अनुसंधान कि हम इस दृश्य-जगत् से परे किसी भिन्न स्थिति के जीव हैं, मनुष्य की आत्मा को वह आवश्यक बन देता है जिससे वह अगना जीवन एक देवी ढाँचे में ढांचता है और बाह्य विश्व के दुराशह पर विजय पाता है। आज हमें जिस बात की आवश्यकता है यह एक गम्भीर श्राध्यात्मिक चेतना का नवजागरण, एक रचनात्मक विश्वास की नवप्रतिष्ठा है। जैसे एक व्यक्ति को अपने सांसारिक साधनों के समाप्त हो जाने पर आत्मा के साम्राज्य का बोध होता है ठीक वैसे ही यह संसार, जो श्राज लाखों व्यक्तियों की विपन्नता श्रीर उनकी क्रमिक मृत्यु की स्थिति में श्रपनी श्रसहाय श्रवस्था से विचलित ही रहा है, एक नवीन युग के द्वार पर पहुँच गया प्रतीत होता है। संसार में जितनी ही घनी कालिमा हो श्रषणोश्य उतने ही नजदीक है। श्रपनी नवीन श्रन्तर्वृष्टि शीर बलिदानमयी भिवत के साथ जब यह नथ-श्राध्यात्मिक प्रतिष्ठा होगी तब हम युद्ध-मुक्त विश्व के समीप पहुँच जायँगे। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह चरित्र की संहिति श्रीर श्रात्मा की सर्जन-भावना से पूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करे।

### बदलता हुग्रा चीन

चीन श्राण बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। हाल के दशकों में पिरचमी विज्ञान श्रीर यांत्रिकता का प्रवेश बड़ी तेजी से हुआ है। विद्यान स्थों को नया आधुनिक रूप दिया जा रहा है। पिरचम के प्रवल प्रभाव में आज वह सम्यता बिखर रही है जो हजारों वर्षों से अपना विशिष्ट रूप बनाये बैठी थी; श्रीर एक आध्यात्मिक किंकतं व्यविम् दृता फैल रही है। श्राधुनिकता के पक्षपाती अने क चीनियों का विश्वास है कि उनके सामने विवकत्य दो ही हैं—या तो पिरचम की वैज्ञानिक श्रीर यांत्रिक कुशालता का अनुकरण करें या आधिक और राजनीतिक दासता में पड़े रहें। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि चीन विश्व-व्यवस्था

में अपना व्यक्तिगत स्वरूप बनाये रहेगा क्योंकि उसने प्रतिसभ्यता के प्रभाव देख लिये हैं। प्रगति परिवर्तनमात्र नहीं है, बल्कि वह उत्थान है। यदि कल्याणकारी होना है तो परिवर्तन भीतर से श्रीर क्रमिक होना चाहिए। चीन के परिवर्तन संगठन-मुलक और सजीव होने चाहिए, उन परिवर्तनों में भतीत युगों के मान-महत्त्वों का क्षेम होना चाहिये, उनकी रक्षा होनी चाहिए, और साथ ही एक आधनिक समाज के लिए ग्रावश्यक कौशल भी भ्रपनाया जाना चाहिए। यदि चीन यह कीशल श्रपना लेता है श्रीर प्रथम तत्त्व की छोड़ देता है तो वह एक ग्रीद्योगिक श्रीर सैन्यवादी राष्ट्र हो जायगा; पर वह ग्रमान्त और दु:खी बना रहेगा। प्रगति ग्रीर कार्य-क्शलता ग्रावश्यक हैं, पर ये ही सब कुछ नहीं हैं। ये तो शांति ग्रीर सूख के साधनमात्र हैं। बीते जमाने में चीन में ज्ञानार्जन एक निश्चित पद्धति का था श्रीर शिक्षकों की महत्त्वाकांक्षा यही होती थी कि वे अपने शिष्यों को एक व्यवस्थित समाज-पद्धति में अपने स्थान के ठीक उपयुक्त बना दें। उन शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी कि जो कुछ परम्परागत है उसे पूर्ण मानें, शिक्षक को अन्युत समभें, माता-पिता को सर्वोच्च अधिकारी मानें और सम्राट् की ग्राजाओं को हमेशा ठीक समर्मे। प्रव चीन के विद्यार्थी कान्ति के बच्चे हैं भीर भाज उनकी शिक्षा का उद्देश्य है उनकी शनित को बढाना न कि घटाना, उनकी ग्राटमा का विस्तार करना न कि उसकी रक्षा करना. समाज को श्रामे बढाना न कि उसे समके वर्तमान रूप में सीमित रखना और प्राप्ति में बाधा डालना। श्रपनी सभ्यता के भौतिक पक्ष को सुधारने के लिए हम व्यावहारिक विज्ञानों का परिश्रमपूर्वक धष्ययन करें पर परम्परागत मानवतावादी भाव-घारा की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए।

श्री कन्प्यशियस की शिक्षा-पद्धति ने शिक्षकों को जीवन-व्यवस्था में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। यद्यपि चीन नाम के लिए एक निरंकुश राजतंत्र था पर वास्तिविक प्रभाव-शिक्त तो एक जानसिद्ध कुलीन वर्ग के हाथों में थी। ज्ञानियों के इस गणतंत्र की जितत से चीनी परम्पना की श्रविच्छिनता सुरक्षित रही। जीवन-पद्धतियों को बदलने का ग्रिधिकार निद्धानों को ही है वयोकि उनमें श्रात्मा की श्रवित है श्रीर परखने की सुबुद्धि। श्राज जो लोग कन्प्र्यूशियस के सिद्धान्तों की तात्त्वक गम्भीरता समभते हैं वे इन प्राचीन सिद्धान्तों को जीवित श्रीर वास्तिवक बनाये रखने के लिए नयीन स्वरूप खोज निकालेंगे। चीनी विद्धानों की स्वाधीन श्रीर प्रसन्त श्रन्थ श्रात्म के स्वाधीन श्रीर प्रसन्त श्रन्थ श्रीर प्रमावकारी विचारों के श्रनेक बीज-विन्दु निकलेंगे। श्रान एक सामा-जिक प्रेरक श्रित श्रीर राष्ट्रीय पुनस्त्थान का साधन वन जायगा।

# चोन में धर्मः कन्पयूशियस का धर्म

चीन में जिन धर्मों का एक लम्बा इतिहास रहा है ग्रीर जो बीनी जनता के मन श्रीर चरित्र के श्रंग बन गये है वे है कल्प्नूशियस का धर्म, ताश्रो धर्म ग्रीर बीढ़ धर्म।

#### प्राचीन धार्मिक सत

चीन के प्राचीन धर्म में, जिसे चाक्टर हू शी ने सिनिटिनिएम या चीनी पर्म कहा है, निम्निलिखित बातें शामिल थीं—एक परमेश्वर की पूजा, मृतातमाश्रों की पूजा, प्राकृतिक शिवतयों की पूजा, भने ग्रीर बुरे के प्रतिपल पर विश्वास ग्रीर भविष्य-दर्शन के विविध रूपों पर ग्रीर उनसे होनेवाले कल्याण पर विश्वास ।

र Religion and Philosophy in Chinese History,

<sup>&#</sup>x27; "इन तीन में रो प्रत्येक धर्म को सम्राट् की स्वीकृति प्राप्त थी ग्रीर तीनों को उनकी भनुकस्पा मिली हुई थी। इन तोनों धर्मों को देश के प्रतिष्ठित धर्म के तीन अंग या पहलू कहा जा सकता है।"— The Three Religions of China by Soothill (1929), पृष्ठ २।

श्री कन्प्यूशियस के समय पूर्वी चीन के लोगों और पश्चिमी चीन के लोगों— श्रींग ग्रीर चाऊ लोगों— के विश्वासों का सिम्मिलन हुआ। श्रींग लोगों को भविष्य-दर्शन पर विश्वास था श्रीर चाऊ लोगों को श्रींग-ती या हाग्रो-तीन, अर्थात् स्वर्ण या ईश्वर, की पूजा पर विश्वास था। चाऊ-राजवंग के नेताग्रों ने ताश्रो ग्रथवा उस जीवन-पद्धि पर जोर दिया जिसे उन्होंने प्रकृति की श्रात्म-स्फूर्ति श्रीर उसकी व्यवस्था

<sup>&#</sup>x27; "चीन की सभ्यता में भविष्य-दर्शन के महत्त्व की अत्युपित नहीं की जा सकती। जहाँ तक हमें ज्ञात है चीन के सर्वप्रथम लेख भविष्य-वक्ता अस्थियों पर खोदे गये थे, जिनमें भविष्य-दर्शन के विषय और भविष्य-वक्ताओं के उत्तर व उनकी तिथियों लिखी हुई थीं। यह लेखन-कला, तिथिकम, इतिहास ग्रीर साहित्य का परिणाम था। इसी से साहित्यिक शिक्षा और एक बौद्धिक वर्ग के प्रारम्भ का भी श्रीगणेश होता है, क्योंकि भविष्य-दर्शन ग्रीर उपासना को विये जानेवाले अत्यधिक महत्त्व ने ग्रीर ग्रस्थियों पर अंकित रहस्यपूर्ण चिह्नों के ग्रथं-बोध की कठिनाई ने ग्रीर विचाराकार-लिपि पर अधिकार पाने की कला ने विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया जाता था।"— Symposium of Chinese Culture by Hu Shih, पृष्ठ २६।

प्रारम्भ में स्वर्ग का मर्थ था स्वर्ग में रहतेवाले लोग, प्रथित् पूर्वज, जिनके मध्यक्ष थे सर्वप्रधान पूर्वज शेंग-ती, जो प्रथम पूर्वज थे। यह सर्वप्रधान पूर्वज शेंग-ती स्वर्ग—तीन (T'ien)—के साथ मिलकर एक हो गये। 'तीन' का प्रयोग कई खर्थों में किया जाता है —भौतिक प्राकाश, दैव जो मनुष्यों के जीवन पर शासन करता है, प्रकृति, नैतिक विधान म्रोर मानवरूप में व्यक्त ईश्वर।—A History of Chineso Philosophy, by Fung Yulan, E.T.(1937), पृष्ठ ३१ देखिये।

में खोज निकाला था। "ताम्रो का समादर करना स्वर्ग की स्रनुकम्पा पाना है।" ताम्रो की यह धारणा ऋग्वेद के ऋत का प्रतिरूप हैं जो प्रकृति, मनुष्यों भीर देवताभों के व्यवहार का नियंत्रण करनेवाली शक्ति हैं। यह विश्व व्यवस्था ही ताम्रो हैं जो पुरुष ग्रीर प्रकृति, स्वर्ग ग्रीर पृथ्वी, प्रकाश श्रीर श्रन्धकार के हैंत्व के माध्यम से काम करती हैं। जब ये विरोधी एक संहिति में रहते हैं तो सब ठीक रहता है; जब उनकी संहिति बिगड़ जाती हैं तो ग्रापदायें श्राती हैं।

## सामाजिक स्थिति: छठी व पाँचवी शताब्दी ई० पू०

कल्प्यू शियस के समय चीन की स्थिति श्रशान्त थी। प्राचीन मान-दंड ढोले पड़ गये थे; पूर्वागत परम्पराग्नों ग्रीर तत्कालीन ग्राचारों में मेल नहीं था। चाऊ-राजवंश के पतन के काले दिनों के सम्बन्ध में श्री मंशियस ने लिखा है—"ससार का पतन हो गया था और सत्य तिरोहित हो चुका था। दुस्सिद्धान्त तथा हिसात्मक कार्य सर्वव्यापक थे। ग्रस्थाभाविक कृत्य—राजा की हत्या और पितृ-हत्या जैसे कृत्य —किये जाते थे। श्री कन्प्यूशियस भयभीत थे।" उनके लिए भौतिक या शरीरिक संकटों से श्रीक दुख:दायी था दुश्शासन। एक बार उन्होंने ताई पर्वत के पाद्यं में एक सुनतान स्थान पर एक स्त्री का रोना सुना और ग्रपने शिष्य को भेजा कि वह देखे वह स्त्री वहाँ क्यों रो रही है। "मेरे पति के पिता को यहाँ चीते ने मार डाला था, मेरे पति भी ग्रीर श्रव मेरा पुत्र भी यहाँ इसी प्रकार मारे गये।" कन्प्यूशियस ने पूछा —"तो फिर ऐसे भयानक स्थान में गुम मारे रहती हो?" स्त्री ने उत्तर विया—"क्योंकि यहाँ नां स्थान गरी शासक नहीं है।" कन्प्यूशियस

ने अपने शिष्यों से कहा--"विद्यार्थियो, याद रखो--अत्याचारी शासक एक चीते से भी ग्रविक निर्देशी होता है।" ईसा से पहले छुठी श्रौर पाँचवीं शताब्दी में चीनी जन-समाज की श्रराजकतापूर्ण परि-स्थितियों ने विचारवान लोगों को बहुत व्यग्न किया श्रीर उन्होंने सामाजिक स्थिरता लाने और सामाजिक विकास को गति देने के उपाय सोचे। विभिन्न विचार-सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जिनमें से प्रधान श्री कन्पयशियस और श्री लाओं त्सु के सम्प्रदाय थे, जो चीन के प्राचीन धर्म के दो पक्षों पर जोर देते हैं। सामाजिक ग्रीर राजनीतिक पक्ष पर श्री कन्प्यशियस ने जोर दिया श्रीर साधना श्रीर रहस्यानुभृति के पक्ष पर श्री लाग्रो त्सू ने; लंकिन सामान्य जनता ने प्राचीन श्रन्थविश्वास, ब्रह्मवाद और जादु-टोने को अपनाया। और यही आज भी चीनी जनता का प्रचलित धर्म है। तत्कालीन परिस्थितियों से श्री कन्प्यशिवस ग्रीर लाश्री त्सु दोनों श्रसन्तुष्ट थे। दोनों का विश्वास था कि बीते युगों में मन्ष्य परस्पर भाई-भाई-सा व्यवहार करते थे और धनी निर्धनों का शोपण नहीं करते थे। दोनों ने ही अतीत को आदर्शरूप में चित्रित किया; दोनों ही पूराने राज्यों को सुव्यवस्थित मानते थे। केवल प्राचीन ग्राचार-पद्धतियों की व्याख्या में ही दीनों में परस्पर विभेद था। श्री कन्पयाशियस ने सामाजिक सुधार की नैतिक पद्धति अपनाई। समाज तभी धराजक हो जाता है जब मन्ष्य विभिन्न सम्बन्धों के अपने कर्तव्यों का अपने आयेगों के कारण बराबर उल्लंघन करता है। इसे हम रोक सकते हैं, यदि शासक स्वस्थ उदाहरण रखे। यदि शासक अच्छे हैं तो जनता अच्छी होगी। श्री कन्पय्शियस को इस पर इतना गहरा विश्वास था कि उन्होंने कहा--- 'यदि कोई वासक बारह गहीनों के लिए मुक्ते अपना निर्देशक मानकर आत्म-समर्पण कर दे तो मैं बहुत कुछ सम्पन्न कर दूँगा ग्रौर तीन वर्ष में तो में यपनी ग्राशात्रों की लिखि प्राप्त कर चूँ।" श्री लाग्रो त्सू ने हर प्रकार के राजकीय नियंत्रण की समाप्ति का सुफाव दिया। प्रत्येक व्यक्ति को विश्व की ग्रात्मा के साथ एक संहिति स्थापित करने दो, उसे सामाजिक सम्बन्धों के चनकर में, जो प्राधकाधिक कहु श्रीर जटिल होते जा रहे हैं, न डालो। जहाँ एक श्रीर श्री लाग्रो त्सू ने श्रकमंण्यता ग्रौर व्यक्तिवाद का पोषण किया वहाँ दूसरी श्रोर श्री कन्प्रयूचियस ने डटकर उनका विरोध किया।

## कन्पयुशियन धर्म

कन्पपूर्वियम सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याता तीन हैं — श्री कन्पपूर्वियस (५५१ से ४७६ ई० पू०), श्री मेन्शियस (३७२ से २८६ ई० पू०) जिन्हें द्वितीय सन्त कहा जाता है भौर श्री चू सी (११३० से १२०० ई०) जो कन्पपूर्वियन सिद्धान्त के महान् टीकाकार हैं। ईसा-पूर्व तीसरी सदी के मध्य तक पहुँ चते-पहुँ चते कन्पपृश्चियन धर्म श्राठ सम्प्रदायों में बँट गया और प्रत्येक सम्प्रदाय अपने श्रापको श्री कन्पपूर्वियस की शिक्षाओं का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने लगा। श्री मो त्यू (चीशी सदी ई० पू०) ने मेन्शियस तथा श्रन्य लेखकों को बहुत प्रमाबित किया, यद्यपि वे स्वयं कन्पपृश्चियस के श्रन्यायी न थे।

## श्री कन्पयूशियस

्री स्थानिक है। उन्हें कि का है भाग बच्च विश्व देव को सामाजिक क्यबारा है के कि देवना करा है की संगण स्थिति स्थानित की

पारस्परिक स्वाभाविक सहानुभृति पर निभंर है। इस सहानुभृति की श्रमिव्यक्ति व्यक्ति के पारिवारिक क्षेत्र में होनी चाहिए श्रीर वहाँ सें कमशः वह उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो उससे दूर हैं। शी कन्पयूशियस पितृ-प्रेम, पारिवारिक स्नेह, राज्यनिष्ठा ग्रीर पड़ोसी के प्रति प्रेम की शिक्षा देते हैं। समाज के सभी सदस्य जब अपने पृथक्-पृथक् निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हैं तब समाज सृज्यवस्थित रहता है। जब सभी ग्रपना कर्तव्य करते हैं तब महान सार्वजनीन सम्भृति--भजातंत्र — का विकास होता है। "जहाँ महान सिद्धान्त का पालन होता है वहाँ सभी सार्वजनीन हित के लिए काम करते हैं। सद्गुणशाली व्यक्तियों को पदों के लिए निर्वाचित किया जायगा श्रीर समर्थ लोगों को उत्तर-दायित्य सींपा जायगा। विश्वास श्रीर निष्ठापूर्ण व्यवहार होगा श्रीर सागंजस्य का शासन होगा। इसलिए परिणामतः मानव-जाति भावने पूर्वजों का समादर श्रीर प्रेम श्रीर सन्तति की रक्षामात्र ही नहीं करेगी, सभी वयोव्द लोगों के जीवन-यापन का उचित प्रबन्ध होगा ग्रीर सभी युवकों को काम दिया जायगा। बच्चों की वैसे ही रखवाली होगी जैसे उनके माँ-बाप करते हैं; विधवास्रों स्रौर विधुरों, वितृहीनों स्रौर श्रविवाहितों, श्रपंगुश्रों स्रोर बीमारों--सबकी रखवाली श्रीर चिन्ता की जायगी। पुरुषों को अपने ग्रींधकार मिलेंगे ग्रीर महिलाग्रों को उनके घर। किसी भी पदार्थ या वस्तु की बरवादी न होगी और न व्यक्तिगतः स्वामित्व के लिए उनका संचय होगा। कोई भी प्रापनी शक्ति व सामर्थ्य की चोरी न करेगा और न व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका

<sup>&#</sup>x27; 'The Great Learning' नामक पुस्तक में Odes का उद्धरण दिया गया है—"पत्नी से प्रारम्भ करके बन्धुओं और तद देश तक सहानुभूति का विकास कर।"

उपयोग ही करेगा। इस स्थित में स्वार्थ समाप्त हो जाता है श्रीर चोरी, श्रव्धवस्था सुनाई नहीं देती। इसलिए घरों के दरवाजे कभी बन्द नहीं होते। इसी स्थिति को—ऐसे ही राज्य को—महान् सार्वजनीन सम्भूति' कहते हैं।" यह एक समाजवादी विश्वव्यापी सार्वजनीन सम्भूति का चित्र है, एक राष्ट्रोपिर संगठन जिसका क्षेत्र यह समस्त विश्व है, जिसका शासन लोक-श्रिय निर्वाचन द्वारा मैत्री-भाव के श्राधार पर होता है। इसमें कोई वंशानुगत बात विचार में नहीं लाई जाती श्रीर शाकृतिक सम्पत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए शोषण नहीं होता।

समाज के विभिन्न सदस्यों के क्या कर्तं व्य हैं, इस सम्बन्ध में श्री कम्पू शियस कोई नई बात नहीं कहते। वे कहते हैं कि वे तो केवल एक विचार-वाहकमान ह—"ग्रतीत के श्रद्धालु ग्रीर प्रेमी" न कि ग्रन्वेषक। उन्होंने प्राचीन काल के सामाजिक ग्रीर राजनीतिक ग्रादशों का नीति-ग्रन्थन किया जिसमें न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता ग्रीर सामाजिक कर्तव्य सम्मिलित हैं बिल्क धार्मिक कर्मकाण्ड ग्रीर मृतातमाग्रों के प्रति कर्तव्य सम्मिलित हैं बिल्क धार्मिक कर्मकाण्ड ग्रीर मृतातमाग्रों के प्रति कर्तव्य तथा पवित्र परम्परायें भी शामिल हैं। मनु ग्रीर मोजेज के नीति-शास्त्रों की भाँति 'ली' का धर्म भी ग्रन्य बातों के साथ निष्ठा-भिन्न ग्रीर नैतिक ग्रात्म-संयम की ग्रावस्थकता बताला है। यह वही हैं जिसे हिन्दू बोग धर्म कहते हैं, व्यक्तिगत ग्रीर सामाजिक धर्म। कम्पू शियन धर्म एक एकान्तिक नीतिशास्त्र नहीं है। श्री कम्पू शियस हमें स्वर्ग की उपासना करने ग्रीर ग्रपने पूर्वजों तथा धरती की विभृतियों—शिवत्यों, पर्वंतों ग्रीर नित्यों—के प्रति श्रद्धा रखने की

<sup>ं</sup> श्री लियांग चा-चाम्री द्वारा लिखित 'Chinese Political Thought' ने श्री को गृन का उत्तरण E. T. (१६३०), पृष्ठ ४४। Analects, IV. 1.

कहते हैं। यह श्रतीत काल के विश्वास और श्रतीत की परम्परायें थीं जिन्हें कन्प्यूशियस ने अपना लिया था। उनकी दृष्टि में ईश्वर सर्वशित-मान् शासक है जिसकी हमें श्रद्धा और उपासना करनी है। उसने इस संसार की सृष्टि की है और मानव-जाति के विभिन्न वर्गों का निर्धारण किया है। उसके नीचे अनेक शिवतयाँ हैं जो अपने पृथक्-पृथक् के यों—हैं वो या स्वर्गीय और लीकिक—का शासन करती हैं और उन्हीं के हारा मनुष्यों की रक्षा और उनका परिचालन होता है। समाज के कल्याण के लिए पूर्वजों की पूजा आवश्यक है। इस प्रकार के धर्म-शास्त्र में देवताओं और शिवतयों की निरन्तर वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर है। इसमें कोई आव्चर्य की बात नहीं है कि कन्प्यूशियन धर्म में देवताओं की संख्या काफ़ी बड़ी है।

शासक देवपुत्र था जो अपनी प्रजा और स्वर्ग या ईरवर की वीच मध्यस्थ का काम करता था और प्रजा की ओर से ईरवर की पूजा करता था। अन्य कृषि-प्रधान देशों की भौति, जहाँ लोगों को बहुनुधों की नियमित गति पर निर्भर रहना पड़ता था, चीन में भी धरती अपनी बड़ी-बड़ी निदयों और महान् पर्वतों के साथ पूजा का पात्र बन गई। चीन के लोग, जो परिवार को एक इकाई और अविभाज्य मानते थे, यह नहीं सोचते थे कि मृत्यु के बाद अपने परिवार में व्यक्ति की अभियित और ममता समाप्त हो जाती है। इसी का परिणाम है पूर्वज-पूजा की प्रथा। फिर भी स्पष्ट है कि श्री कन्प्यूशियस स्वर्ग और देवताओं-सम्बन्धी इन निराधार विश्वासों पर जोर नहीं देते। सत्य ता यह है कि भगवान् बुद्ध की भौति वह आध्यात्मिक और धार्मिक गूढ़ तत्त्वों के विवाद को निरुत्साहित हो करते हैं। जय श्री त्से-लू ने उनसे स्वर्गीय और पार्थिव चित्तत्यों की पूजा के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया—"हमने ग्रभी तक मनुष्यों की सेवा करना तो सीखा नहीं, देवताश्रों की सेवा करना हम कैंसे जान सकेंगे!" "मृत्यु के सम्बन्ध में ग्राप क्या कहते हैं?"—दूसरा प्रश्न था। श्री कन्प्रयूशियस ने उत्तर दिया—"जीवन के सम्बन्ध में तो श्रभी हम जानते नहीं, मृत्यु के सम्बन्ध में कैंसे जान सकेंगे?" यद्यपि श्री कन्प्रयूशियस ने इस विषय पर विवाद करना टाल दिया पर वे मरणोत्तर जीवन ग्रस्वीकार नहीं करते; क्योंकि पूर्वज ग्रात्माओं की पूजा करने के उनके ग्रादेश में उनके मरणोत्तर जीवन की स्थिति निहित है। "गृष्टिव (श्री कन्प्रयूशियस) कौतुक, शिवत, ग्रव्यवस्था ग्रथवा ग्रथवीकिकता पर विवाद नहीं करते थे।" उन्होंने धर्माचारों के पालन का ग्रनुमोदन किया था, इसलिए नहीं कि उनसे देवता प्रसन्न होंगे बिलक इसलिए कि वे ग्राचार ग्रतीत काल की देन थे। ये यह जानते थे कि कोई भी वाह्य ग्रधिकार-सत्ता मानव-कर्म पर ठीक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने में समर्थ न होगी। पर सन्तों ग्रीर ऋषियों द्वारा प्रदत्त, पूर्वजों से प्राप्त, कोई भी ग्रतीत संस्कृति हमारी श्रद्धा ग्रीर सम्मान का पात्र बन जायगी।

शी कल्प्यूशियस के अनुसार जीवन के 'शिव' का अर्थ है ईश्वरीय विधान के साथ हमारो अनुरूपता, जो हमें शिवत देती है। बिलदान और भविष्य-दर्शन ईश्वरेक्षा को प्रसन्न व तुष्ट करने और उसके जानन के साधन हैं। कल्प्यूशियस के मत के संस्कार-शास्त्रज्ञ यह सिद्ध करते हैं कि "बिलदान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है। वह तो ऐसी चीज है जो हमारे भीतर से आती है क्योंकि उसका जन्म हमारे हुवशें (भावनाओं) में होता है; जब हुदय अशान्त होता है,

Analects, VII. 20.

हम कर्मकाण्ड से उस सहारा देते हैं।" एक पूर्व ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए श्री सूनं त्यू कहते हैं—"बिलिदान मन की वह स्थिति हैं जब हमारे विचार प्रवल कामनाश्रों के साथ स्वगं की ग्रोर प्रेरित होते हैं। निष्ठा, प्रेम श्रीर श्रद्धा की यह परम ग्राभिन्यक्ति हैं।" जब श्री कल्यू विचय हमें "कर्मकाण्ड ग्रीर संगीत' समभने का ग्रादेश देते हैं। तब वह उन्हें व्यक्तित्व संस्कार के साधनरूप में स्वीकार कर लेते हैं। 'संगीत स्वगं श्रथवा भावसूक्ष्म का प्रतिनिधित्व करता है, जब कि कर्मकाण्ड धरती ग्रथवा ठोस मूर्त का।" जब श्री कल्प्यू शियस यह कहते हैं कि मनुष्य की शिक्षा संगीत से प्रारम्भ, नैतिक संयम से पुष्ट ग्रीर संगीत से पूर्ण होनी चाहिए तब वे यह विश्वास करते हैं कि इन सब का उद्देश मानव-प्रकृति का संस्कार है। कल्प्यू शियन धर्म का तात्विक या ग्राधारभूत विश्वास है—"मनुष्य चर्म का विकास कर सकते हैं, धर्म मनुष्य का विकास नहीं करता।"

श्री चुत्रांग त्सू ने श्री कल्प्यूशियस श्रीर श्री लाश्रो त्सू के बीच एक सम्वाद की चर्चा की है जिसमें इस विचार पर जीर दिया गया है कि श्री कल्प्यूशियस की नैतिकता कुछ वाह्य-विषयक थी। "कल्प्यूशियस ने लाश्रो त्सू से कहा—'मैंने गीतों की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, कर्मकाण्ड की पुस्तक, संगीत-शास्त्र व परिवर्तनों की पुस्तक, बसन्त श्रीर शरद का लेखा—सब मिलाकर ६ धार्मिक पुस्तकों का सम्पादन किया है श्रीर मैं समक्षता हूँ कि मैं यह दावा कर सकता हूँ कि उनके मन्तव्य को मैंने भलीभाँति स्वायत्त कर लिया है। इस समस्त ज्ञान से

Waley द्वारा निचित Li Chi, Ch. 25 द्वारा 'The Way and Its Power' में उद्धृत, पृ० २४।
 Ibid, पृष्ठ २४-२४।

सिज्जत हो मैंने ७२ शासकों का साक्षात किया है, मृतपूर्व शासकों के विधान की व्याख्या की है, चाऊ और शाम्रो सम्राटों (बारहवीं सदी ई० पू०) की सफलताओं की चर्चा की हैं; लेकिन एक भी शासक ऐसा न मिला जिसने मेरी शिक्षा का तनिक भी उपयोग किया हो। ऐसा लगता है कि या तो मेरे ये श्रोता नितान्त ग्रविश्वासी --कठिनाई से दूसरों की बात माननेवाले-रहे हैं या फिर पहिले के शासकों के विधान ही श्रत्यन्त दुर्वोध हैं।' श्री लाग्नी त्सू ने कहा--'यह सौमाग्य की बात है कि आपको कोई भी ऐसा शासक नहीं मिला जो संसार का सुधार करने के लिए उत्सुक हो। ये धर्म-पुस्तकें प्राचीन राजाश्रों के धुमिल पद-चिह्न हैं। वे हमें उस शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताते जिसने उनके क़दमों को रास्ता बताया था। आपके सभी उपदेश उन वस्तुओं रें। सम्बन्धित हैं जिनका महत्त्व घुल में पड़े पद-चिह्नों से कुछ भी अधिक नहीं है। और पद-चिह्न तो पदनाणों (जते) से बनते हैं, पर वे स्वयं पदनाण नहीं हैं।' कन्पस्थियस के नीतिशास्त्र की ऐसी आलोचना विलक्ष उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि उन्होंने जेन-हृदय की भावना - के विकास पर जोर दिया है। उन्हें मनोनुशासन पर श्रातमा के शासन पर विश्वास था जो कभी-कभी हमें परम्परागत नैतिकता के साथ टक्कर लेने की स्थिति में ला सकता है। श्री कन्पय्शियस कहते हैं-"निरंकुशतापूर्वक शासित श्रीर दण्ड-भय से व्यवस्थित लोग विधान भंग करने से दूर भले ही रहें पर उनकी नैतिक शास्या नष्ट हो जाती है। सद्शासन से शासित श्रीर ग्रातम-संयम

E. T. 'Three Ways of Thought in Ancient China' (१६३६) नामक अपने प्रन्थ में पृष्ठ ३१-३२, श्री वैली हारा।

के ग्रन्तिविधान से व्यवस्थित ग्रपनी नैतिक ग्रास्था सुरक्षित रखते हैं। भीर साथ-हो-साथ वे भद्र बन जाते हैं।" भीर भी "यदि कोई व्यक्ति ग्रपने हृदय का संस्कार कर सकता है तो शायत में भाग लंगे से उसे कौन शक्ति रोक सकती है ! पर यदि वह अपने हृदय का संस्कार नहीं करसकता तो फिरदूसरों का सुवार करने से उसे क्या प्रयोजन ?''२ श्रार फिर ''आन्तरिक सद्गुण-सम्पन्न व्यक्ति के होंठों पर शानेवाले सब्द भी सत शब्द होते हैं, पर होंठों पर सत् शब्द रखनेवाला व्यक्ति सर्वेदा सद्गुण सम्पन्न नहीं होता। पूर्ण सद्वृत्तिकाणी व्यक्ति में साहस होना निश्चित है, पर साहसी व्यक्ति का सम्बुतिशाली होना आवश्यक नहीं है।"3 जिन ह गुणों को उन्होंने एक भद्रकोटि के मनुष्य की विशेषतायें बताया है उनमें भ्रान्तरिक सद्वृत्तियाँ भी विश्चितकष स शामिल हैं। "ऐसा व्यक्ति इस बात की फाभना और चिन्ता करता है कि वह स्पष्ट देखे, स्पष्ट सूने, दया-दशीं, विनताचारी, विवेकागाणी ,यौर अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठ हो; संशय उत्पन्न होने पर वह दूसरों 'से उसके निवारण का प्रयत्न करता है, कोध धाने पर यह परिणामी की सोचता है और स्वार्थ के अवसर—प्रलोभन—दिये जाने पर वह ध्यपने कर्तव्य का ही विचार करता है।"४ फिर भी श्री कन्क्यशियस जानते थे कि स्वाधीनता के स्वच्छन्दता में परिणत हो जाने का हर है

Giles: The Sayings of Confucius (१६१६),

<sup>&#</sup>x27; Giles : The Sayings of Confucius, (१६२६),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Îbid, पुष्ठ ६६।

४ Ibid, पृष्ठ ६६।

ग्रीर इसीलिए उन्होंने सच्वरित्रता पर इतना ग्रधिक जोर दिया।

भगवान बद्ध की भौति ग्राध्यातिमक समस्याग्रों के प्रति कलप्यशियस को यन्तम्कता का कारण स्यात् उनको नैतिकता-सम्बन्दी उत्सुकता है। जो कुछ भी श्रद्धा का विषय है ज्ञान के चेतना-परफ सिद्धान्त की जन्म देता है। तानिक ज्ञान तो सत्य को सिद्धि तक ले जाना चाहता है- उस सत्य की जो पदार्थ-विषयक भीर विश्वव्यापी है; पर रहस्या-त्मक अन्तर्ज्ञान, जो तर्क-सिद्ध ज्ञान की अबहेला करके उससे ऊपर-हा-ऊपर निकल जाता है, हमें ग्रधिक-से-ग्रधिक विश्वास श्रीर निश्चयाभास देता है न कि सत्य तथा निश्चित ज्ञान । श्रो कन्प्यू शियस ने चिन्तन (अन्तर्ज्ञान)-मजक साधनों का अभ्यास किया; किन्त वे तकं की प्रधान पढ़ितयों की श्रोर ही भके। "मैंने सारा दिन निराहार ग्रोर सारी रात निद्राहीन बिताई है, इसलिए कि चिन्तन कर सन्। पर सब व्यवं रहा। इससे तो ज्ञानार्जन ग्रच्छा है।" चैंकि जनीकिन सत्ता पर विस्वासीं से मनुष्यों में विभेद बढ़ रहे थे इसलिए उन्होंने उन पर जोर नहीं दिया। मानव-ज्ञान की सीमाओं का उन्हें बाय था। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि श्री कल्प्यशियस अनन्त रहस्य की भावना से शुन्य थे। उन्हें एक परम स्वर्ग या परभेश्वर की सत्ता पर विश्वास था भीर यह विश्वास उन्हें ग्रतीत युगों से आप्त था। 'तियन'-स्वर्ग (ईश्वर)-संसार का संख्टा है, पालक है और संहारक है, निष्य-व्यवस्था का संरक्षक है, वह सर्वदर्शी ग्रीर न्यायी है। जनका यह ईक्वर-'तियेन'-कृष्वेद के वरुण ग्रीर ईरानियों के ग्रहरमखदा का प्रतिक्षप है। कन्प्यशियस को एक ऐसी शनित पर विख्वारा या जो हमारी पवित्रता से सहायिका और हमारे जीवन ही निर्मानी जानत है। उनके निम्नलिखित कथन यह सिद्ध करते हैं कि एक सदुद्दरपपूर्ण

शासक के रूप में स्वर्ग पर उनका विश्वास था। "मेरी कामना है कि में बिना बोले रह सकता।"-गरु ने कहा। श्री त्स कुंग ने कहा-"यदि भ्राप न बोलें तो भ्रापके शिष्य हम लोग दूसरों को यथा बतायेंगे?" गुरु ने उत्तर दिया--"स्वर्ग की भाषा क्या है? चारों ऋतूर्य अपना काम करती हैं. सभी चीजें विकसित होती हैं; फिर भी स्वर्ग-ईश्वर-क्या बोलता है ?" श्री कन्य्यशियस कहते हैं--"ईश्वर का विधान अनन्त है। आप सूर्य और चन्द्र को अनन्त गति से एक-दूसरे का अनुगमन करते देखते हैं--यह ईश्वर का विधान है। इस विश्व में जीवन की गति कभी रुकती नहीं श्रीर वह सतत संचरित है-यह ईव्वर का विधान है। बिना किसी प्रयास श्रीर वाधा के वस्तुश्रों की सुष्टि होती रहती है, यह ईश्वर का विधान है। जब वस्तुश्रों की सुष्टि या उनका निर्माण होता है तो सुष्टि विभासित होती है-यह ईश्वर का विधान है।" संसार की व्ययस्था और उसकी प्रगति ईव्वर के विधान को प्रविधात करती है। "मुक्तमें जो सद्गुण हैं उन्हें ईरवर ने उत्पन्न किया है।" "जब ईश्वर ही ग्रभी सत्य के इस उद्देश्य की नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो कुम्रांग के लोग मेरा क्या कर सकते हैं ?" "जब मेरे पास कोई भी श्रद्धालु शिष्य नहीं है तब भी ऐसे शिष्यों के होने का दावा करके मैं किसको घोखा देता हूँ ? क्या मैं स्वर्ग को---ईंश्वर-को घोखा देता हुँ ?"४ "जो स्वर्ग के विरुद्ध-ईश्वर के विरुद्ध-पाप करता है उसके लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता जहां वह प्रार्थना

Analects, XVII. 19.

Analects, VII 22.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IX. 5.

<sup>\*</sup> IX. II.

कर सके।" जब श्री कन्यपृशियस के प्रिय शिष्य येन यथान की मृत्य हई तो वे चिल्ला उठे—"हन्त! स्वर्गने—ईश्वर ने! मुफ्ते वियुक्त कर दिया! ईश्वर ने मुक्ते वियुक्त कर दिया! "व श्री कन्प्यशियस ने कहा था--- "पन्द्रह वर्षं की श्रवस्था में मैंने श्रपना मन ज्ञानार्जन में लगाया। ३० वर्ष की भ्रवस्था में में दृढ़तापूर्वक खड़ा हो सका। ४० वर्ष की ग्रवस्था में में संशय-मक्त हम्रा। ५० वर्ष की ग्रवस्था में मैं ईश्वरेच्छा समभाषा।" 3 उन्होंने और भी कहा--"एक उच्चकोटिका मनुष्यतीन बातों को भय ग्रीर ग्रादर की दुष्टि से देखता है - ईश्वर की इच्छा की, महान् व्यक्तिको ग्रीर सन्तों की ग्राज्ञाओं को।"४ जब वे सख्त बीमार थे तो उनके शिष्यों में से एक ने मन्दिर में जाकर प्रार्थना करने की कहा; उन्होंने उत्तर दिया कि वे बड़े लम्बे श्ररसे से प्रार्थना करते रहे हैं। उनका सारा जीवन ही एक प्रार्थना था। ईश्वर की इच्छा पूरी करना सर्वोत्तम प्रार्थना है। वे धनन्त से संमन्दित रहते थे। जब श्री कन्प्यूशियस ने कहा--"खेद है, ऐसा कोई नहीं है जो मुफ्ते जानता हो-समभता हो," तो एक शिष्य ने पूछा कि उनका मतलब क्या था, और उन्होंने उत्तर दिया--"मैं ईश्वर के विरुद्ध उलाहना नहीं करता। मैं मन्ष्य के विरुद्ध भी उलाहना नहीं करता। मेरा ग्रध्ययन विनत है श्रीर मेरा दर्शन श्रद्बट। लेकिन ईश्वर तो है; वह मुभे जानता है।""

<sup>1</sup> III. 13.

<sup>3</sup> IX. 8.

II. 4.

XVI. 8.

<sup>&#</sup>x27; Giles: Religions of Ancient China (१६०५),

यद्यपि श्री कन्प्यूशियस ने देवतायों के राम्बन्त में परिभाषाओं योर विवादों के भंभट में पड़ने से इनकार किया था किर भी परम्परा द्वारा प्रतिष्ठित कर्तव्यों का वह श्रद्धापूर्वक पालन करते थे। जब उनसे पूछा गया कि ज्ञान क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया—"मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को सत्यिन्छा के साथ पूरा करने में अपने आपको लगा देना और देवी शिवतयों का सम्मान करते हुए भी अपने आपको उनसे प्रतग रखना—इसे ज्ञान या बिवेक कहा जा सकता है।' यद्यपि उन्होंने यह बात कही थी फिर भी "वह एतात्माओं के प्रति ऐसे विलदान करने थे मानो वे उनके सम्मुख उपस्थित हैं। और देवताओं के प्रति भी ऐसे विलदान करते थे मानो वे स्वयं सन्मुख देवताओं के सम्मुख उपस्थित हैं।"

## मानवताबाद की श्रपर्थाप्ति

श्री कन्प्यूशियस निस्सन्देह एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनमें थे गुण थे जिन्हों हम एक धार्मिक चरित्र से सम्बन्धित मानते हैं—एक उदार

<sup>&#</sup>x27; एक प्रारम्भिक फ़ांसीसी विद्वान श्री बत्राऊ ने एक दिन सड़क पर जाते हुए एक कास (क्सीफिक्स) की देख कर अपनी टोधा जतार ली। यह देखकर उसके मिया का आश्चर्य हुआ। वे बोल — "जन्हा तो हमारी आशाओं से आधिक अब आप परमातमा के साथ अब्दे सम्बन्ध में हैं।" उत्तर मिला— 'विषय के सम्बन्धों में इम योग वात नहीं करते।" अदृश्य जगत् के प्रति श्री कल्प्य्सियस का वृष्टिकोण 'सम्मानपूर्ण, पर परिचित नहीं; श्रद्धापूर्ण, पर कामनापूर्ण नहीं' रहा—The Three Religions of China लक्क Soothill (1929), पुष्ठ ३१।

भावना, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करने की आकांक्षा ग्रीर ज्ञान के प्रति प्रेम। ग्रतिवादों से उन्हें श्रश्चि थी। जब कोई कुख्यात युवक उनके पास पहुँचता श्रीर उसकी मनोदशा ठीक-ठीक होता तो वे उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते थे : भ्रीर जब उनके शिष्य उनके इस कार्य की विवेकशोलता पर सन्देह करते तो वे कहते — "अपने विचारों में ग्राप लोग इतने प्रतिवादी क्यों हां ?" उन्होंने परम्परागत धार्मिक विचार स्वीकार कर लिये थे ग्रीर वार्मिक कृत्यों का पालन करते थे। यदि धार्मिक विषयों पर उन्होंने मीन ग्रहण किया था तो इसलिए कि इन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें कोई नई बात नहीं कहनी थी। उन्होंने एक नवीन सामाजिक दृष्टिकोण की माँग की थी न कि नवान थामिक दिष्टकोण की। वे एक चामिक विचारक नहीं थे; इसलिए उन्होंने लाकोत्तर या अलीकिक विषयों की अधिक व्याख्या नहीं की। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें एक ऐसा धर्म-निरपेक्षता दी है जिसमें मनुष्य पर विश्वास है--उस मनुष्य पर जिसका निर्माण समाज के लिए हुआ है। समाज से बाहर वे मनुष्य का अनुसरण नहीं करते। उनके धार्मिक विचारों और धर्माचारों का उनके नैतिक और सामाजिक विचारों के साथ संग्रंथन करके कोई विशिष्ट पत्नित नहीं बनी। उनका धर्म एक आचार-धर्म माल्म हाता है। उनके उपदेशों में धर्म-निष्ठा या पुण्यवलाचा को ज्योति नहीं दिखाई देती। मानव-श्रस्तित्व के श्रन्तर्तम की उपेक्षा सभी मानवतावादी नीतिज्ञास्त्रों का तात्विक दांप है। श्री कन्मपुशियस की यह स्वीकृति ठीक है कि जीवन का जिवल्य जावन के मान-महत्त्वों की सुरक्षा उनके, प्रसार ग्रीर विकास में है। किन्तू इन मान-महत्त्वों की पृष्ठ-मूमि क्या है ? श्री कन्पय्शियस इसका उत्तर नहीं देते। एक दार्शनिक दुण्टिकोण की खोज हमारी प्रकृति की एक भावश्यकता है। ऐसी एद्धति एक स्थायी सामाजिक व्यवस्था बनाने में सवदा असफल रही है और असफल रहेगी जो मनुष्य के लिए एक धार्मिक विश्वास तथा मनुष्य के उद्भव और उसके अन्त सम्बन्धी अनन्त प्रश्नों के सुक्षाव की भावश्यकता पर ध्यान नहीं देती।

श्रीर फिर श्री कलायू शियस चाहते हैं कि हम ग्रपनी प्रकृति की पूर्णता प्राप्त करें। किन्तु मनुष्य के श्राध्यातम का निषेध करनेवाला मानव-प्रकृति-सम्बन्धी हर दृष्टिकीण श्रपूर्ण हैं। एक ऐसी श्राध्यातिमकता है, चिरन्तन मूल्यों की एक ऐसी श्राध्या है जो मानव-मस्तिष्क के लिए सहज है। मनुष्य की उस परम दर्शन से दूर ले जाने की कोशिश, उसके कर्तृत्व को इस प्रयोग-सिद्ध विश्व में सीमित करना श्रीर सर्वेश की चर्या का बिलकुल निषेध करना-मनुष्य की मनुष्य की कोटि से नीचे गिराना है। वह हर विचार-पद्धित श्रसन्तोषप्रद है जो मानव-प्रकृति के इस पक्ष की उपेक्षा करती हैं।

श्री कन्म्यूशियस कहते हैं कि उन्हें दु:खी बनानेवाली बातें थे हैं — "कि सद्गुणों का अर्जन नहीं किया जाता, कि ज्ञान सुस्पष्ट नहीं बनाया जाता, कि लोगों को कर्तव्य-बोध होता है पर वे उसका पालन नहीं करते और यह कि लोगों में बुराइयाँ हैं श्रीर वे उन्हें सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते।" सन्त जान के उपदेश के इस उद्धरण से

<sup>े</sup> अपने गुरु कर्ण्याशियस के सम्बन्ध में श्री त्सू आंग ने कहा—"यह तो सम्भव है कि हम गुरुदेव को साहित्य या विद्याओं भीर संस्कृति के वाह्य तत्त्वों पर बोलते हुए सुनें पर यह हमारा सीभाग्य नहीं है कि मानव-प्रकृति या ईश्वरीय विधान पर बोलते हुए हम उन्हें सुनें।" Edwards द्वारा रचित Confucius' (1940), पृष्ठ ६० देखिये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lun Yu, VII. 3.

हम लोग परिचित हैं--"भत्संना की बात तो यह है कि संसार में प्रकाश तो आया किन्तु लोगों ने अन्वकार ही पसन्द किया क्योंकि उनके कारनामें काले थे।" हम सुन्दर ग्रीर पवित्र चीजों को देखते हैं, लेकिन हम चुनते हैं क्षुद्र भीर कृटिल को। मन्ष्य की दुःखद कथा तो यह है कि उसकी प्रकृति यिकृत भीर पतित हो गई दिखाई देती है। हिन्दू-विचार-धारा में जब मनुष्य से ज्ञान या विवेक-सिद्धि को कहा जाता है, जब बुद्ध हमसे बोधि या ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करने की बात कहते हैं, तो वह हमसे एक श्राध्यात्मिक श्रायास की माँग करते हैं, वे हमें एंसा ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते हैं जो विद्वानों की सरल मनुष्यों की प्रपेक्षा कम विनम्न नहीं बनाता। यह चिन्तनमूलक ज्ञान तर्कमुलक विचार से भिन्न है। हमारे भीतर की भात्मा ही हमें धाध्यात्मिकता के स्तर तक उठा संकती है। एक महान् धान्तरिक परिवर्तन हमें सहन करना होगा। श्री कन्फ्य्शियस ने जिन नैतिक नियमों की प्रतिष्ठा की है उनका सम्यक् पालन तंभी सम्भव है जब धर्म के माध्यम से हमारा पुनर्जन्म हो। श्री कन्पय्शियस स्वर्ग या ईरवर की इच्छा के सम्मुख विनम्रता श्रीर समर्पण की ग्रावश्यकता स्वीकार करते है। प्राकृतिक मनुष्य के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हम किसी उच्च शक्ति--स्वर्गकी शक्ति--का सहारा खोजना होगा। यही शक्ति मनुष्य में नियामिका शक्ति बनकर काम करती है। मनुष्य के भीतर वह ग्रात्मा, जो मनुष्य की श्रनियंत्रित पिपासाओं को निश्चित, नियंत्रित ग्रीर सीमित बनाली है, हमारे भीतर दैवी तत्त्व की स्थिति का प्रमाण है। अपने प्रस्तित्व के प्रन्तर्तम में हमें उस देवात्मा का भान होता है एक ऐसे नैतिक संकल्प के रूप में, जीवन और प्रकृति

के प्रति जिसकी भावना स्वीकारात्मक होती है। शाज कल ऐस मानवतावादी हैं जिल्हें नैतिक आदर्शों को विकित पर, परम्परा के महत्त्व पर और अन्तर्राष्ट्रीय सदव्यवहार पर विश्वास है। श्रीर यह सब करमन्शियस के पत के श्रंग हैं; िन्तु यह सब श्रान्तरिक पनित्रता की साध्य श्रीभ-व्यक्षित्यों है। पर्म ही प्रचण्य का सत्य रवभाव है। यह स्वभाव स्वर्ग पर श्राधारित है और परतो पर उपका कर्तृत्व सामाजिक कर्तृत्वीं (ली) द्वारा प्रभट होता है। यही सामाजिक कर्तव्य पार परिक विध्वास स्रोर सामंजस्य रथापित करते हैं। यो कन्फ्युकियम हमारे सम्मुख एक सन्त-्लफ़ाट का चार्य रखते हैं, वह जिसमें एक युक्त की विवेक्शों बठा और शान्ति के साथ एक शासक का कार्यकारिणी विभृतियों का सम्मिलन हुआ हो--कृष्ण के साथ के साथ क्षत्रीन के बनुत का मेल मिला हो। 2 उनके ं विचारों में एक मध्यार बृढ़ता है, एक आध्यातिमक पृष्ठ-भूमि है, किन्तू चेकि कन्होंने उसको विवृत्ति नहीं की इत्वित्यह काम उन्होंने अपने शिष्यों य ्यनुवाधियों पर छाड़ दिया कि यंद्यपि वे उनके सामाजिक नीति-भास्त्र की एक प्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि देकेर उसे लियरता और वश्य प्रदान करें। ऐसा करले में उनके जिष्यां में श्री कल्प्युशियस के विचारों में निहित तरवीं का ही अमुमरण किया। उनकी पृष्टि में मन्ष्य की प्रकृति का मूल स्त्रमें में है। स्वर्ग ेंगी--ईरवर की--दच्छा की स्वीकृति श्रीर श्रनुवारिता गुग है, विभृति है; उसका उल्लंबन दुर्गुण है, बुराई है। अदि हम धरती पर स्वर्ग-साम्राज्य रथापित करना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें मनुष्यों के बीच छाक-

<sup>&</sup>quot; श्री धरस्तू ने हमें बताया है—"यह ठीक है कि यदाणि हम मर्त्य हैं फिर भी यथा सम्भव हमें ऐसे जीना चाहिए मानी हम अमर हैं।"

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> शतबद्गीता का अन्तिम इलोक देखें।

ठीक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।1

# भी सो-त्यु ४७०-से-३६० ई० पू०

श्री मो त्सू कन्प्यूशियस के एक ग्रह्पवयस्य समकालीन थे। उन्होंने रूढ़िवादी कन्प्यूशियनवाद का यह कहरूर विरोध किया कि वह ईश्वराचिन्त्यवादी और भाग्यवादी हैं। उन्होंने चौंग-ती की उपासना में सुधार किया और उसके प्रयोग को विस्तृत किया। यह एक व्यक्तिरूप ईश्वर में विश्वास रखते थे जो संसार का शासन करता है; और उन्हें आत्मिक सत्ताग्रां के श्रस्तित्व और उनके कर्तृत्व पर विश्वास था। स्वगं की इच्छा यह है कि हम सर्वत्र सब मनुष्यों से श्रेम करें। विश्व-प्रेम एक धार्मिक कर्तृत्व है।

श्री मो-त्सू उस कल्यूबियन नीति की ग्राणीयना करते हैं जिसके श्रनुसार मनुष्यों को एक हीनकम में प्रेम करना बताया गया है, माता-पिता से प्रारम्भ करके जिन्हें सबसे ग्रायिक प्यार करना है,

भी जिल्स लिखते हैं—'परिणामों के आधार पर आंकने से अनका जीवन कभी भी किसी भी मन्द्र्य द्वारा जिये गये सर्वाधिक सफल जीवन के तुल्य था—उनकी मृत्यू के बाद कर पर अवध्य गति से सुदूर ज्यापी और अतुलनीय गहता के परिणाम दिखाई दिये। अपने विश्वव्यापी प्रभाव की दृष्टि से तीन चौर केवल तोन ही व्यक्ति उनकी तुलना के गंग्य हैं; मनुष्यों के बीच गीतम का आहमाहुतिपूर्ण जावन, अरब के पंगम्बर का अधानत और अवल चरित्र और वह पाप-मुक्त जावन जिसका उन्त गाँउपांग में हुना (ईसा)।''—The Sayings of Conficius (१६०४), पृष्ठ ३६।

विदेशियों से समाप्ति होती है जिन्हें सबसे कम प्यार करना है। वे कहते हैं: "यदि एक शासक ग्रापने पड़ोसी देश पर हमला करता है, वहाँ के निवासियों की हत्या करता है, उनके जानवरों, घोड़ों, उनके धन-धान्य भ्रौर बर्तन-भाँडें सबका श्रपहरण कर ले जाता है तो उसके इस कृत्य को काष्ठ-पट्टों और रजत-पट्टिकाग्रों पर लिखा जाता है, धातू-पड़ों भीर प्रस्तर-पड़ों पर यह गाथा ग्रंकित की जाती है, घण्टों ग्रीर त्रिपादों पर वह गाथा लिखी जाती है और बाद में यह सब उसके पूत्र-पौत्रों को विरासत में मिलते हैं। वह गर्व करता है- 'कोई भी इतना लुट का माल नहीं ला सका जितना मैं लाया।' लेकिन कल्पना की जिये कि कोई व्यक्ति श्रपने पड़ोसी के घर पर हम ला करे, घर के सभी व्यक्तियों की हत्या कर डाले. पड़ीसी के जानवरों, उसके धन-धान्य ग्रीर वस्त्रों को उठा ले जाय श्रीर तब प्रपने इस कृत्य को काष्ठ-पड़ों, रजत-पट्टिकायों, अपने घर के बर्तनों ग्रादि पर अंकित करादे ताकि वे उसके पुत्र-पौत्रों को बानेवाली पीढ़ियों में विरासत में मिलें भीर वह इस बात पर गर्व करे कि जितना उसने लटा या च्राया उतना श्रीर किसी ने नहीं, तो क्या यह सब ठीक होगा?" 'लु' के शासक ने कहा-"नहीं। श्रीर श्रापने इस बात को जिस हंग से रखा है, उस दृष्टि से देखने पर तो ऐसी तमाम बातें जिन्हें संसार बिलकुल ठीक मानता है, जरूरी नहीं कि कतई ठीक हों।" वह संसार जो छोटे-छोटे प्रपराघों या दुष्कार्यों की भत्संना करता है ग्रीर महान पाप-युद्ध की प्रशंसा करता है; वह सत् श्रीर श्रसत्, भले श्रीर बुरे का छीक-ठीक निवेक नहीं रखता। लेकिन दूराग्रही संसार में हम एक-एक

Waley: Three Ways of Thought in Ancient China (१६३६), বৃত্ত १७४।

क़दम ही धागे बढ़ सकते हैं और क्रय-क्रम से ही हम सहानुभूति की सीमाओं का — उसके संकोच का — ग्रन्त कर सकते हैं। श्री कन्प्र्यियस को मानव-स्वभाव की गूढ़ता का श्रधिक बोध था।

श्री मो-त्सू को इस बात का विश्वास था कि मनुष्य का मृत्यु के बाद भी सचेतन श्रस्तित्व रहता है इसीलिए वह मृतकों श्रीर उनकी श्रन्त्येष्टि-किया से सम्बन्धित प्रथाश्रों को वैसा महत्त्व नहीं देते थे जैसा कि श्री कन्प्यूशियस देते थे। उनके मत का सामान्य दृष्टिकोण कुछ कठोर श्रीर तपस्यापरक है। श्री मेन्शियस ने, जो श्री मो-त्सू की श्रालोचना भी करते हैं, उनको बड़ी प्रशंसा की है, "मो-त्सू सभी मनुष्यों से प्रेम करते थे श्रीर मानवता के हित में वे श्रपने प्रापको खपा देने के लिए तैयार थे। श्रपने सेवापरायण लम्बे जीवन में उन्होंने श्रपने शान्ति-वत में कठिनाइयों को सहा श्रीर विरोध का सामना किया।" भ

## श्री मेन्शियस

श्री मेन्शियस को मो-त्सू के सिद्धान्तों का खण्डन करना पड़ा। श्री मो-त्सू ने संसार की बुराइयों का हल विक्व-प्रेम बताया था। मेन्शियस को यांगत्सू के सिद्धान्तों का भी खण्डन करना पड़ा जिन्होंने सामाजिक मसलों की नितान्त उपेक्षा का उपदेश दिया था थीर सलाह दी थी कि समाज से सम्बन्धित सभी चीजों से मनुष्य को पूर्ण विर्वित अपनानी चाहिए। श्री कन्प्यूशियस द्वारा प्रतिष्ठित नैतिक श्रीर सामाजिक मूल्यों का समर्थन करते हुए मेन्शियस ने एक रहस्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mencius, VII. 1. 26.

वादी ग्रादर्शवाद का विकास किया। ची प्रदेश के ताश्रोवाद से वह बहुत प्रभावित हुए थे और उससे उन्होंने स्वास-संयम या प्राणायाम की प्रक्रिया सीखी था यद्यपि वह इन प्रक्रियाओं की आत्मिक क्रवशासन से निम्नरथ भावत थे। चीव और भारत के नोगी का बहुत प्रारम्भिक समय से यह सामान्य विश्वास है कि गहरी और नियमित इवास-प्रक्रिया मस्तिष्क को शान्त रखती है जीर एकाग्र-चिन्तन में सहायता देती है। श्री कल्प्यांशयस की भाँति भेन्शियस एक सर्वापिर सला स्वीकार करते हैं जिसे वह स्वर्ग कहते हैं। वह कारणों का बारण, प्रथम कारण है। मनुष्य की प्रकृति स्वर्ग की देन है स्रीर इसी-लिए तत्त्वतः सद्रूप है या भनी है। बुरे कमें हमारी स्वामानिक प्रवृत्तियी क विरुद्ध हैं। प्राकृतिक श्रावितयों, पूर्वजों व कुल-देवताशों के पूजा-सम्बन्धी शन्य प्रश्नों में मेन्शियस कन्प्युशियस के सन्यायी हैं। उनका मत है कि मनुष्य की शातमा जिश्व की श्रातमा के साथ एक-कव है; मन्ष्य स्वयं में ही एक लघु जिस्य-विन्दू में सिन्ध् है। इस विद्य स वत जिल्हीं कठोर विभेदां द्वारा विभाजित नहीं है। ''सभी वस्तुयें हमार भीतर पूर्ण हैं।" ईश्वर का साफ्राज्य मन्ध्य के भीतर है। मन्ध्य अपने बजान और तज्जन्य स्वार्थ के कारण प्राप्ते प्रापको उस विश्व से पृथक ग्रनुभय करता है। जब वह अपने स्थार्थ को छोड़ देता है, अब यह बाधाओं को नष्ट कर देता है और विक्रवार्थ प्रेम का विकास करता हैं तो वह विश्व के साथ अपनी एकरूपता का अनुभव करता है।

एकता की यह अनुभृति बौद्धिक अकिया का फल नहीं है। श्री मेन्सियस जान के वो रूपों में जन्तर मानते हैं, एक तो वह जो मस्तिक

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mencius. VII. a. 4.

<sup>3</sup> Ibid., VII. 1. 15.

की प्रक्रिया का फल है और दूसरा वह जो आत्मा का ज्योतिर्भाग है श्रोर जो मस्तिष्क की प्रक्रिया शान्त कर देने पर प्राप्त होता है। यही उच्चतर विवेक है, उपनिपदों की परा विद्या है। मेन्सियस हमें उपदेश देते हैं कि हम प्रपनी प्रातिभ शक्तियों का प्राप्त करें; जीवन की दीड़-धुप में इन शक्तियों का विकासका ग्रवसर नहीं मिलता। दबास सथम या प्राणायाम, मानसिक एकाग्रता और व्यात्मिक प्रनुवासन के सावन से हम आध्यात्मिक स्तर तक उठ पाते हैं। एक प्रशान्त विवेक या चेतना ग्रात्मा के विकास का सर्वोत्तम सहाय है। मेन्शियस के भत में सत्-असत्-वियेक-भावना तायो कहलाती है। प्रात्मिक दृष्टि से महान् पुरुष वह है जो अपने शिशु-हृदय को सुरक्षित रक्ष सका है। मेन्शियस का कहना है कि श्रापदायें श्रीर दू:ख हमारी श्रपनी सुब्हि हैं, भीर इस कथा के समर्थन में वे 'गीत'--'श्रीड' का यह उदसरण देते है---"निरन्तर दैवेच्या के साथ एकरस रहने का प्रयत्न करो। और उसी से ग्रपने लिए श्रत्यन्त श्रानन्द श्राप्त करो।" समस्त या सम्बद्धि के साथ एकता की अनुभृति में व्यक्ति अपने आप को विश्व का एक अधिन शंग अनुभव करने लगता है। जिसने एकता की अनुभृति कर सी है वह सम्बे संसार से प्रेम करता है। 'भानव हृदयतापूर्ण मनुष्य का भरती । पर कोई शत्रु नहीं होता।"3 श्री कन्त्रपृश्चियस तो शासकों के दैवी-धांचिकार का नैतिक समर्थन करते हैं, पर मेन्शियस वासन-वर्ग के विरुद्ध 🖰 विद्रोह के नैतिक अधिकार का समर्थन करते हैं और यदि शासकों के साज्ञा-पालन का ग्रर्थ पाप-पूर्ण परिस्थितियों की स्वीकृति हा तो वे कान्तियों

Mencius, 17, 2, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., II. 1., IV. 5. 6.

<sup>3</sup> Ibid., VII. b. 3

को भी न्याय्य ठहराते हैं।

# श्री चू-सी

चॅग-बन्ध्यों रे से यत्यधिक प्रभावित होकर श्री चू-सी ने कन्पयिशयस के ग्रादेशों की फिर से व्याख्या की ग्रीर यह सिद्ध किया कि वे जपदेश लोगों की बौद्धिक पिपासा और आध्यातिमक आवश्यकताओं को तुष्ट कर सकते हैं। महान् परम्परायों पर किये गये आग्रह को च-सी ने विवेक की स्वीकृति में बदल दिया। सत्य हमें सद्जीवन से उतना नहीं प्राप्त हो सकता जिलना सद्चिन्तन से। उन्होंने एक एँस दार्शनिक मत का विकास करने का प्रयत्न किया है जिसमें बुद्धिवाद शीर रहस्यवाद का संयोग है। ये बीद्ध विचार-धारा से बहुत श्रधिक प्रभावित हुए थे, यदापि वे उसकी ग्रालोचना भी करते हैं। वे कहते हैं-"हमें सुदूर श्रीर खोखली चीजों की चर्चा करने की शाववस्कता नहीं है; यदि हम तास्रो (धर्म) की वास्तविकता जानना चाहते हैं तो हमें वह तत्व धपनी प्रकृति के भीतर खोजना चाहिए। हम में से प्रत्येक के भीतर सद्सिद्धान्त है; इसे हम ताग्री कहते हैं, यही वह मार्ग है जिस पर हमें चलना चाहिए।"३ मन्डय और संसार की प्रकृति की व्याख्या वह शद्ध तत्त्व या परम तत्त्व से प्रारम्भ करते हैं-- उससे जो सब पदार्थी का स्रोत श्रीर श्रात्मा है, श्रीर वे उस श्रनस्तित्व से भी प्रारम्भ करते हैं जो हमारे पदार्थ-विश्व की शक्ति-सत्ता है।

प्राचीन कन्प्यूशियन धर्म दो मतों में विभाजित था। इनमें से एकमत की मान्यता थी कि मनुष्य की प्रकृति जो स्वगं के खादेश से निर्धारित है तत्त्वतः सद्-रूप है। दूसरे मत की मान्यता थी कि मनुष्य की प्रकृति असत् या बुरी है। चू-सी यह बात मानते हैं कि मनुष्य के भीतर दो सिद्धान्त हैं; एक तो आध्यात्मिक जो उसकी तात्त्विक प्रकृति है और जो स्वभावतः शिव है; और दूसरा पदार्थ या भौतिक सिद्धान्त जो भात्मा को व्यक्तित्व का आच्छादन देने के लिए आवश्यक है। यह पदार्थ गुण-भेद से विविध है; यह अधिक धना या सुक्षम है, अधिक सम्पन्न या दीन है; और यही अन्तर मनुष्यों के बीच विभेदों के कारण हैं। पदार्थ की प्रभिव्यक्ति मनुष्य की प्रेरणाओं और इच्छाओं में होती है। आत्मिक तत्त्व की इन भौतिक प्रभिव्यक्तियों का नियंत्रण ही हमारी नैतिक या धार्मिक समस्या है। नव-कन्प्यूशियन नीति-शास्त्र की कठोर तापसवृत्ति का कारण यही दृष्टिकोण है।

श्रीस्तत्व श्रीर श्रनस्तित्व, श्रात्मा श्रीर पदार्थ, पतन श्रोर उत्थान की चिरन्तन श्रृंखला में श्राबद्ध विश्व-काल पदार्थ के विविध सजीव स्वरूपों में परिवर्तन तथा बुराई के प्रतिफल सम्बन्धी श्री चू.सी के सिद्धान्तों में बौद्ध-धर्म का गम्भीर प्रभाव प्रगट होता है। कन्प्यूशियस-धाद से बहुत शीध दो विचार-धाराय विकसित हुई—एक तो चिन्तन-मूलक, जिसका सम्बन्ध ग्रात्मिक या नैतिक शिक्षण से था श्रीर दूसरी वैज्ञानिक, जिसका उद्देश्य संसार का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना था। पहली विचार-धारा पर ताओ-धर्म श्रीर बौद्ध-धर्म का बहुत प्रभाव पढ़ा। श्रागे प्रवर्श यह रोगे विचार-प्राप्त स्वतंत्र मतों में विकसित हुई।

शी चू-सी के मत में न कोई ईश्वर है, न सबंअभु और न भाग्य यह स्वर्ग। यह विश्व दो सह-चिरन्तन सिद्धान्तों से निगित है, वे हैं ली और की—चेतना और पदार्थ, जो एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी अविभाज्य हैं। चेतना की निर्देशक सिवत से पदार्थ का विकास होता है। विधि या चेतना की निर्देशक सिवत से पदार्थ का विकास होता है। विधि या चेतना क्यं तो अचल है फिर भी वह विश्व में गित को जन्म देती है। मनुष्य का निर्माण इन्हीं दोनों—चेतना और पदार्थ—से हुआ है। पदार्थ दिविध है—पाई, जो ठोस है और हुन, जो वाष्पक्ष हैं। चेतना पदार्थ में है पर उसके साथ मिथित नहीं है। यह कहना कि आत्मा मृत्य के पश्चात् वच रहती है, एक भूल हैं। पुनर्जन्म नहीं है। हर बार जब मनुष्य या जन्म होता है तो उसकी उत्ति चेतना और पदार्थ के तत्वों से हीती है। पूर्वज अपनी सन्ति में जीवित हैं, वह सन्तित जो उनके प्रति अपने जीवन-दान के लिए कृतशता प्रकाशित करती है।

अपने उत्तरकालीन क्यों में यदि कन्य्यूशियन-मत एक धर्म का काम दे सका तो इसलिए कि उसकी सामाजिक महत्ता को एक श्राव्यात्मिक विश्वास का वल भी प्राप्त हुआ। मनुष्य की दार्शनिक भूल और शाध्यात्मिक कांधाओं की तृष्ति ताओवाद और बौद्ध—धर्म की धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार कर लेने से हुई। कन्य्यूशियस के सिज्यान्त के लिए ये मान्यतायें एक बिल्कुल विदेशी मान्यतायें नहीं थीं क्योंकि उनके सिद्धान्त में एक धदृष्यश्चित, स्वर्ग (ईरवर) और शन्य आत्माओं को स्वीकार किया गया था जो कि मनुष्य के भाष्य-विधाता और नियामक है। फिर भी चूँकि कन्य्यूशियस ने व्यावहारिक पक्ष पर सर्वाधिक जोर दिया था न कि सद्धान्तिक पक्ष पर, इसलिए उनकासिद्धान्त एक धर्कप में प्रेरक नहीं हो सका।

# नीन में धर्म: ताओं धर्म

# श्री लाग्नो त्सू भौर उनके अनुयायी

श्री लाग्नो त्सू की जन्म-तिथि परम्परानुसार ६० ४ ई० पू० मानी जाती हैं। वे कन्प्यूशियस के वयोवृद्ध समकालीन थे। प्रसिद्ध पुस्तक ताग्नो ते किन के वह लेखक माने जाते हैं। इस पुस्तक में पूर्वकालीन लेखकों की रहस्यवादी और ज्ञान्तिवादी प्रवृत्तियों को एक में मिलाया गया है और लोकिशिय कहावतीं की एक नवीन व्याख्या अपनी विचार ग्रीर व्यवहार पद्धति का अनुमोदन करने के लिए की गई हैं। इपकों ग्रीर कहानियों व वार्तियों के सहारे इस पुस्तक में रहस्यवादी मिद्धान्त को बड़े प्रभावकारी ग्रीर मोहक हंग से व्यवहारिया गया हैं; और यह सिद्धान्त प्रारम्भिक विद्यानियों के लिए मालूम होता है। ग्रन्तःसाक्ष्य के ग्राधार पर विद्वानों का मत है कि यह पुस्तक तीसरी सती ई० पू० में लिखी गई थी। ईसा की तीसरी शताब्दी

(वांग पी प्रथम) से लेकर श्रष्टु । रहवीं शताच्दी तक इस ग्रन्थ की श्रनेव टीकायें हुई हैं। सभी टीकाओं में अपने मतों के श्रनुसार मूल ग्रंथ की ज्याख्या की गई है। ताग्रां वाद का विकास करने वाले प्रधान विचारक हैं श्री ली त्सु (चीथी शती ई० पू०) शौर श्री चृशांग त्सू जो श्री मेन्शियस के समकालीन थे (चीथी श्रीर तीसरी शती ई० पू०) ग्रीर जो सर्वाधिक मीलिक चीनी दार्शनिकों में से एक हैं। उन्हें सांसारिक कार्य-कलापों से घृणा थी ग्रीर एकान्त जीवन में तपश्चर्या द्वारा श्रात्म-संस्कार पर उन्हें विक्वास था। उनकी रचनायें यद्यपि कल्पनाशित श्रीर सत्य-निष्ठा-सम्पन्न हैं फिर भी वे उन लोगों में जन-त्रिय न हो सकीं जो जीवन में श्रागे बढ़ना चाहते थे। फिर भी वे सिक्य जीवन से श्रवकाश लेनेवाले युद्ध जमों के लिए श्रपार शान्ति-सुख का स्रोत बनी।

## ताश्रोवाद का अध्यात्म

तास्रोवाद के केन्द्रीय विचार उपनिषदों के विचारों से मिलतेदूसरा न्यवित अपने आपका जीतता है ता यह दूसरा सबसे महाग्
विजेता है" (१०३)। भीर फिर,—"कामना उत्पन्न करने वाले
पदार्थों को देखने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं, असन्तोष से बढ़ कर दूसरी कोई चुराई नहीं, लोभ से बढ़कर दूसरी कोई आपदा नहीं"—ताओं ते चिग,IVL. २। "कामुकता जैसी कोई आफा नहीं, घृणा-जैसी कोई चिनगारी नहीं, पूखेता जैसा कर्ड जाल नहीं और लाभजैसा कोई अघोगामी प्रवाह नहीं।" धम्मपद, २५१। और फिर,—"इसलिए यदि हम एक गाड़ी का निर्माण करनेवाले उसके सभी अंग प्रवग-अलग आपको गिना दें तो उससे तो गाड़ो कर्नई नहीं मिलती।" इसकी तुलना मिलिन्दपण, II. 1. 1. सं जुलते हैं। संसार की दैवायत्तता और एक परम तत्त्व की वास्तविकता दोनों में सामान्य हैं और न्यूनाधिकरूप में समान पढ़ित से दोनों में उन पर विचार किया गया है।

श्री लाश्रो त्सू ने 'दि बुक श्राफ़ चेन्जेजू' को श्रपना ग्राधार बनाया है। इस ग्रन्थ की धारणा यह है कि घरती पर की सभी घटनायें निरन्तर चलस्थित में या परिवर्तनशील हैं जैसे सरिता का जल जो श्रविरत गित से बहता रहता है। जब पत्र मह श्राता है तव "कोई एक भी पत्री श्रपने सीन्दर्य के कारण या एक भी पृष्य श्रानी सुरिभ के कारण छोड़ नहीं दिया जाता है।" इन विविध परिवर्तनों के पोछे एक परम सत्य है जिसका तत्त्व ग्रगाध श्रीर ग्रजेय है ग्रीर जो फिर भी ध्रपने श्रापकों ग्रज्ञित के विधानों में व्यक्त करता है। प्रकृति के इस इन्द्रियगम्य पदार्थ-जगत् के पीछे श्रवस्थित इस तात्त्विक सिद्धान्त को कोई नाम दे देना दुष्टह है, यद्यपि काम चलाने के लिए हम उसे ताश्रो कहते हैं। कन्त्रपूशियस ताश्रो को जीवन-मार्ग कहते हैं। लाश्रो तसू की दृष्टि में ताश्रो जीवन-मार्ग से श्रिधक है। ताश्रो वह वास्तिकता है जो श्रनादि

तास्रों के सम्बन्ध में सर राबर्ट डगलस कहते हैं— 'लेकिन तास्रों मार्ग से बढ़कर है। वह पथ भी है और पिथक भी। वह विरन्तन मार्ग हैं जिस पर सभी अस्तित्व और पदार्थ चलते हैं लेकिन किसी ने भी उसका निर्माण नहीं किया क्योंकि वह तो स्वयं हो अस्तित्व है; वह सब कुछ है और कुछ नहीं है और जो कुछ है उस सबका कारण और परिणाम है। सभी पदार्थों की उत्पत्ति तास्रों से हैं, तास्रों के अमुकूल सबकी स्थिति है और सबका लय तास्रों में है।" इस वर्णन कियों है। '' इस वर्णन कियों के उत्पत्ति हैं। '' इस वर्णन कियों से हैं। '' कियों कियों कियों है। '' कियों कियों है। '' कियों से हैं। '' कियों कियों है। '' कियों से हैं। '' कियों कियों है। '' कियों से से हैं। '' कियों कियों है। '' कियों कियों है। '' कियों है। '' कियों कियों है। '' कियों कियों है। '' कियों कियों है। '' कियों कियों कियों है। '' कियों कियों है। '' कियों कियों है। '' कियों कियों कियों है। '' कियों कियों कियों कियों कियों कियां है। '' कियों कियों कियों कियों कियां कियां

श्रीर अनन्त है जब कि श्रन्य सब चीजों जन्म नेती हैं श्रीर मरती हैं। ताओ मार्ग भी है श्रीर लक्ष्य भी है। यह बह प्रकाश है जो दृष्टा भी है श्रीर दृष्य भी; ठीक वसे ही जैसे उपनिषदों का ब्रह्म साधना-सिद्धान्त भी है श्रीर साक्ष्य भी, श्रेरक श्रादर्श भी है श्रीर उसको पूर्ति भी। सत्यान्वेषण की श्रेरक-शक्ति बही सत्य है जिसकी हम खोज करते हैं।

तामी वर्णानातीत है। वह यनाम है। "जो जाता है वे बोलते गहीं, जो बोलते हैं ये जाता नहीं हैं।" सच्यं जानी यनिवंचनीय उपवेज का पालन करते हैं जिसकी ग्राभिव्ययित नहीं की जा सकती। जो परम तस्व एक है, यनादि और अनन्त है वह इन्द्रियागस्य है। "वह जो सबको उत्पन्न करता है, रव्य अजन्मा है; जिसके द्वारा सब वस्तुओं का विकास होता है, विकास स्वयं उसका स्पर्श नहीं कर सका। स्वयंभू या प्रात्म-जन्मा और आत्म-प्रकाशी वह अपने आप में ही पदार्थ, स्वरूप, जान, शक्ति, विक्षेप और प्रजय के तत्त्व समाहित किये हैं और किर भी इनमें से किसी भी एक नाम से उसे पुकारना भूल होगी।" परम तत्त्व की परिभाषा करने में संकाच और निरुत्साह सर्वीविक स्वाभाविक और ठीक वृष्टिकोण जान पड़ता है। उपनिषद् के द्वप्टा ने बारवार परम आत्मा की परिशाषा करने की मांग किये जाने पर मोन ही ग्रहण किया; केवल यही कहा— "शान्तोऽयमात्मा"—वह मात्मा शान्त है। शबुद्ध वृद्ध ने परम तत्त्व की प्रकृति वताने से इनकार कर दिया था।

जो भी वर्णन हम कर सकते हैं वे केवल नकारात्मक हो सकते हैं।

Tao-Te Ching, XXX VII.

<sup>3</sup> Ibid., LVI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Li-Tzu. I.E.T. लेखक श्री Giles.

हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम जो कुछ भी अपनी अवधारणा में लाते हैं वह केवल आपेक्षिक वास्तविकता है, उस परम तत्त्व का आभास है। क्योंकि उस परम तत्त्व से ही सब कुछ की उत्पत्ति है और उसी में वे सब फिर लय होते हैं। जो वस्तुयें हमें वास्तविक मालूम होती हैं वे अपने आपमें वास्तविक नहीं हैं। जो तात्त्विक एकता इस नानास्व में व्याप्त है, जो अपरिवर्तनीय सिद्धान्त इस नित्य परिवर्तित बहुलता का आधार है, इस गतिशील विश्व के पीछे जो स्थिर सत्य है वह निस्सीम है, निष्पाधिक है।

"एक नाम--वस केवल एक--उसे दे सकते वह 'रहस्य' है" या वह जग के 'सकल रहस्यों से भी बड़कर तिमिरावृत्त' है स्रोत कि जिससे गुप्त-तत्त्व विखरे ये सारे।"

समस्त कल्पनागम्य विशेषणों या गुणों का उसमें यभाव है, व्यांकि वह निर्णुण है। यह न भवा है न बुरा, न सत् न स्रसत्, वयोंकि वह केवन ह। उसकी सर्वगुणपरता दर्शाने के लिए विरोधी उपाधियों से उसकी चर्चा की जाती है, उसे निर्गुण गुणी कहा जाता है। वह भीतर है बाहर है; 'पत्थर-सा बोक्तिव है और पंख-साहजका।"

> "श्रस्ति नास्ति से, नास्ति से वर्धमान हैं सुकर और दुष्कर पूरक हैं एक अपर के; दोर्घ और लघु एक-दूसरे के प्रमाण हैं, निर्धारक हैं ब्रधर ऊर्ध्व के, ऊर्ध्व ब्रधर के।"

<sup>&#</sup>x27; Tao Te Ching. I. E. T.—Waley हारा ूहीत। ' Ibid., II.

"निराकार पर पूर्ण रहा कुछ गगन-धरा का भी श्रस्तित्व न था जब; शब्द-हीन वह, वस्तुभाव से शून्य रहा श्राश्रित वह किसके श्रीर कहां कब ?

> वह परिवर्तनहीन श्रोध था सर्वव्यापी था, असोघ था।"

श्री चुश्राग-त्सू ताश्री के सम्बन्ध में लिखते हैं— "ताश्री में वास्तिविकता है श्रीर लाक्ष्य है, कर्म श्रीर रूप नहीं है। उसका अन्तः संचरण हो सकता है पर उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसकी श्राप्ति हो सकती है पर उसे देखा नहीं का सकता। उसका श्राप्ति हो सकती है पर उसे देखा नहीं का सकता। उसका श्राप्तित्व श्रात्म-स्वरूप श्रात्म-स्थित है। उसका श्राप्तित्व स्वर्ग श्रीर घरती से भी पहले था श्रीर निरचय ही चिरन्तन है। वह देवताश्रों की उद्भावना श्रीर संसार की उत्पत्ति कराता है। वह खम्गण्डल के शीर्ष से भी अपर है पर फिर भी ऊँचा नहीं है। यह स्वर्ग श्रीर धरती से भी पूर्वकालीन है, पर फिर भी नीचा नहीं है। यह स्वर्ग श्रीर धरती से भी पूर्वकालीन है, पर फिर भी पुराना नहीं है। सवंशाचीन से भी वह प्राचीन है, पर फिर भी बुढ़ा नहीं है।"

ताओं के नकारात्मक श्रीर परस्पर-विरोधी वर्णनों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह श्रनस्तित्वमात्र है। वह जीवन श्रीर गति के सभी स्वरूपों को उत्पन्न करता है।

> "वह अगाध है, जो कुछ है उस सबका सृष्टा परम पिता है।"

- 7 Tao Te Ching., XXV.
- \* Ibid., IV.

"कर्म-जून्य वह, पर उससे ही सर्व-कर्म-सम्पादन होता।"

"वह—ताश्रो—श्रावृत श्रनाम है पर सबका श्राधार, सभी की पूर्ण-काम-पथ पर लाता है।"2

"वह—ताभी-पथ—भ्रतुल भीर इन्द्रियांग्राह्य है, पर उसमें हो सर्व-रूप प्रच्छन्न भीर अन्तर्हित रहते।"

"स्वर्ग के नीचे घरती पर के सभी पदार्थों का वह जन्म देने वाला है।" अपनाम से ही स्वर्ग और घरती उत्पन्न हुए।" अभी द्रन्द, प्रकाश और अन्धकार, उष्ण और शीत उसी से उत्पन्न होते हैं।

यह पदार्थ-जगत् उस परम ताओं से किस प्रकार सम्बन्धित है, इसकी स्पष्ट विवेचना नहीं की गई। कुछ उद्धरणों में यह संकेत किया गथा है कि यह संसार उस परम तत्त्व से स्खलन है। निम्नलिखित की देखिये:—

> "पतन परम पथ—ताश्री—का हुआ था जब जागी तभी मानव दया औं धर्मशीलता। जब चतुराई जगी, ज्ञान मिला मानव को तभी महा-मायागार फैला नभ चीरता।"

कुछ ताश्रोमतवादी परम्परागत दैत मत को स्वीकार करते हैं श्रीर

<sup>?</sup> Tao To Ching., XXXVII.

<sup>2</sup> Ibid., XLL

<sup>\*</sup> Ibid., XXV.

Y Ibid., I

<sup>&</sup>quot; Ibid., XVIII

इस समस्त विश्व का निर्माण यांग और यिन के सिद्धान्तों व अन्तिक्त्या का फल मानते हैं। कन्प्यूशियस के सिद्धान्त में या विश्व की उत्पत्ति स्वर्ग और पृथ्वी के सिम्मिलन और कर्म होती है। ताओ वह विश्व-सिद्धान्त है जो यांग और यिन के इन्द्र में उनकी अन्तर्प्रक्रिया से पहले ही था। यह विरोधी इन्द्र पदार्थ-जगत् ही सिक्य होते हैं और इन दोनों की सामान्य उत्पत्ति अविभवत एकः में होती है। यांग सिक्य सिद्धान्त है जो सीमा-निर्धारण करता और यिन निष्क्रिय सिद्धान्त है जो सीमा-विर्धारण करता और यिन निष्क्रिय सिद्धान्त है जो सीमित होता है। पर य इतियाद सामान्यरूप से ताओ मतानुयायियों द्वारा स्वीकार नहीं कि गया बालूम होता। सभी वस्तुयें ताओ पर आधारित हैं पर ताथ किसी पर आधारित नहीं है।

श्रमणित जीवों का विधाता रचता है उन्हें, त्याग उनका न करता है कभी भूलकर। पालता उन्हें है, पोसता है बन धात्रो पूत, किन्तु निज स्वत्व कहता न कभी भूल कर।। उनका नियामक है, नियमत-शील होता न परन्तु कभी भूलकर। दश में न श्राता जीव के, न श्रवलम्ब लेता, श्रवलम्ब सबका बना है सब भूलकर।

<sup>े</sup> यांग श्रीर यिन का चाब्दिक यथं है प्रकाश श्रीर श्रन्सकार। यह ना व पुष्प शिवतयाँ हैं — प्रकृति श्रीर पुष्प। यांग स्वर्ग की जीवर ग्वास है श्रीर यिन धरती की। यांग श्रीर यिन विस्तार श्रीर संको की शिवतयों के प्रतिनिध्य हैं। संकोच या शान्ति की स्थिति प्रव् या विनाश की स्थिति हैं; विकास या श्रीमध्यिक की स्थिति सृदि या रचना है। 2 Cp Bhagavadgita; IX 5.

अन्तिस वारतिवकता या परम तत्त्व की धारणा एक सनुष्य के रूप भों नहीं की गई। वह कोई व्यवित-रूप ईश्यर नहीं हैं जिसमें ज्ञान, सिक्य प्रम श्रौर दयालुता की उपाधियाँ हों।

श्री लाग्रोत्यू ग्रीर चुग्रांगत्यू की नाग्रो सम्बन्धी जो वारणा हमने उत्पर देखी है वह उसी प्रकार की है जैसी उपनिषदों में बह्य की धारणा है। एक काल-पूर्व, चिरकालीन और कालोपरि श्रात्मस्य सत्ता है जो चिरन्तन है, श्रनन्त है, परमपूर्ण है ग्रीर सर्वव्यापी है। उसको नाम दे सकना या उसकी परिभाषा कर सकना ग्रसम्भव है क्योंकि मनुष्य की बब्दावली केवल लौकिक पदार्थों पर ही लागू हो सकती है। उसके प्रति तो हम मीन-भाव ग्रहण करते हैं या निषेवात्मक सब्दावली जपनाते हैं,क्योंकि उसमें सभी लौकिक उपाधियों का निषेव है; श्रथना फिर हम उसे एक रहस्य घोषित करते हैं और या फिर तर्क और भाषा की ग्रसमर्थता सिद्ध करने के लिए उसे परस्पर-विरोधी उपावियों ने विषत करते हैं। पर साथ-ही-साथ वह ग्रस्तित्वमात्र की पूर्णता भी है,क्योंकि विचारों के सभी उद्देश और चिन्तन के सभी विषय उसी से उत्पन्न होते हैं।

## नीति-शास्त्र

व्यक्ति की आत्मा अपने अन्तर्तम में ताओ है। ताओ जहां एक ओर विव्य की वास्तविकता का प्रच्छन्न तत्त्व है वहाँ दूसरी ओर वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का गूड़ छोत भी हैं। ब्रह्म भी है और उसी प्रकार आत्मा भी। "वह सर्वेदा हमारे भीतर है। जितना चाहो उससे रस प्रहण करो, वह छोत कभी सूखेगा नहीं।" कोई भी मनुष्य ताओ का नादा नहीं कर सकता क्योंकि वह हम सब के भीतर आत्मा के अधिनाशी प्रकार 7 Tao Te Ching, VI.

Ching, LVII.

के रूप में देदीप्यमान है। हम में से प्रत्येक को तात्रों में फिर से समाहित हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए वर्गीकि उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। अज्ञान के कारण हम ताओं के दर्शन नहीं कर पाते और सुख, खितत, सम्मान और सम्पत्ति प्राप्त करने का श्रायास करते हैं। जो ग्रवास्तविक है उस सबकी हम कामना करते हैं। अपने आपको अपने मनोवेगों श्रीर अपनी इच्छाओं से मुन्त करके और अकृतिम जीवन अपना करके हम ताजी को जान सकते हैं। कामनाओं का त्याग ताजी है। कामना-मुक्ति हमें सच्ची शक्ति देती हैं।' "केवल वही व्यक्ति उस गृढ़ तत्त्व के दर्शन कर सकता है जो अपने आपको हमेशा के लिए कामना-मनत कर लं। जिसने कभी अपने को इच्छायों से मुक्त नहीं किया वह केवल परिणामों को ही देख सकता है।" जब तक मानव-हस्तक्षेप से हम अस्त नहीं होते तब तक सब ठीक है। सुकरात के बाद कुछ युनानियों ने प्रकृति (प्यसिस) और परम्परा (गोगाँस) के बीच कम-से कम इतना कान्तिकारी विभेद किया था जैसा ताग्री-मतवादी चीनियों ने किया। बुराई का कारण उन्होंने व्यक्ति में श्रात्मसंयम की कमी में उतना नहीं देखा जिलना संस्थाओं या परम्पराशों के दोष में। मनुष्य जब घटनाग्री के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालता है तभी दः स्वा होता है। अपनी कामनाओं श्रीर शान से हम प्रकृति की रारातिकार मा रचन-प्राप्त में बाजा डालते हैं। वाओवाद चाहता है ' ो के कि । तो का वाका होड़ दूँ तो लोग स्वयं अपना सुधार ं ं । । । ः । । । । । हो, तो लोग अपने आप धर्मनिष्ठ । अमेर की वेचकार होड़ दूँ तो लोग प्रपने आप समृद्ध श्रीर सम्पन्न हो जायंगे। यदि में अपनी इच्छाश्रों का दमन कर लें तो लोग अपने आप सरलजीवी वन जायेंगे।"-Tao Te

िक हम अपने समस्त ज्ञान और सारी इच्छाओं को छोड़कर प्रकृति की गोद में वापस चले जायें। इन्द्रिय-कामनाओं के पीछे जीवन बिताने के बजाय हमें उस केंद्र-विन्दु को खोजना चाहिए जो इस निरन्तर गतिशील अवाह में स्थिर, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है।

विपुल विवेक-विद्या-बोभ को उतार फेंको,
जानको भगाश्रो दूर दु:ख दूर भागेंगे।
शतबा श्रीवक लाभ होगा जन जीवन का,
शतबा श्रीवक जन मगल में पागेंगे।।
दूर करो मानव-दयाको, वर्म-शीलता को,
तब कलंच्य-शीलता के भाव जागेंगे।
भूत-श्रनुकम्पा-रत करणा पुलक होंगे,
जन जब विद्या-बोभ जान-कथा त्यागेंगे।

सरलता का उन्हें आदशं दो, देखें; श्रनुत्कृत-स्तम्भ का श्राधार दो कर में, श्रहं की शून्यता निस्वर्थता दो श्रीर स्वल्पेच्छा सहज दो कामना-से मुक्ति भर मन में।

हमें प्रपनी प्रकृति के अनुकूल रहना चाहिए, जैसे सागर उसांस भरता है, जैसे फूल खिनता है।

जहाँ पदार्थ-दृष्टि से ताथी पदार्थ-विश्व में ग्रान्तिनिह्त मूल-एकता है वहाँ मानव-व्यक्तित्व में वह सुद्ध चेतना है। श्रपने भीतर जो शक्ति है उसे जानने के लिए हमें भ्रपने सामान्य श्रस्तित्व के स्तरों के पार देखता होगा भीर उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करना होगा जो श्री चुम्राग त्सू के श्रनुसार विना देखे देखती है, बिना सुने सुनती है श्रीर

Tao Te Ching XIX.

बिना सोचे समकती है। ताओ तक पहुँचने के लिए भारतीय योग से मिलती-जलती एक प्रक्रिया सुभाई गई है। ताओं का प्रतिविम्ब एक प्रशान्त सरोवर में ही पड सकता है। यह निस्तब्ब शान्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने यंगों को शिथिल कर देना चाहिए, ऐन्द्रिय पदार्थी को भला देनां चाहिए, बाह्य स्वरूपों श्रीर पदार्थ-ज्ञान से पर निकल जाना चाहिए थीर उसमें रम जाना चाहिए जो सबमें रमा हुआ है। विभाग तस योग की वह प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके हारा ज्ञात्मा का बाह्य किया-कलापों, इन्द्रिय-विपासाधी और भावी से प्रत्यागमन होता है और चेतना के किनक स्तरों को पार करने हुए प्रस्त म वह शुद्ध चेतना—"भन के भीतरवाले मन" -तक पहुँच जाती है। योग के श्रासन श्रीर प्राणायाम का उपदेश दिया गया है। 2 "हार खोल दो, घहम को अलग हटायो, ज्ञान्ति से प्रतीक्षा करो और धाल्मा का प्रकाश प्राकर तुम्हारे भीतर प्रपना घर बना लेगा।" श्री चुश्रांग त्सु कहते हैं-- "व्यक्ति को सरिता-तट या एकान्त स्थानों में चले जाना चाहिए और वहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे लोग, जो वास्तव में प्रकृति से प्रेम करते हैं और कर्म-मनत ग्रवसर का जानन्द जेना चाहते हैं, कुछ नहीं करते। एक वियमित ढंग से सांस लेगा, फेकड़ों में भरी हुई वायुं को बाहर निकालना श्रीर फिर उसे स्वच्छ वायु से भरना, मनुष्य को दीर्घजीवी बनाता है।" हमें उस शुद्ध तत्त्व को प्राप्त करना चाहिए, जो ज्ञेय से पृथक जाता है। "जानना तो सभी अनुष्य चाहते हैं, लेकिन वे उसे जानने की कोशिश नहीं करते जिसके द्वारा

Chuang Tzu, VI. 10; देखिये भगवद्गीता, ६, १०।
 Chuang Tzo, XV. 1.

जाना जाता है।" इसमें कोई सन्देह नहीं कि ताथीबादी यदि शुद्ध भारतीय योग नहीं तो उससे बहुत मिलती-जुलती प्रक्रियाओं का श्रभ्याम करते थे धौर बाद में तो निश्चय ही उनकी इस-प्रक्रिया पर भारतीय पद्धति का प्रभाव पडा। "दार्शनिक ची ग्रपने स्टल पर म्रासन लगाये बैठे थे, उनका सिर पीछे भुका हुया या ग्रीर व बहुत घीरे-घीरे अपनी साँस बाहर निकाल रहे थे। वे भदभत हंग से निध्त्रिय ग्रीर ध्यानस्थ मालूम हो रहे थे, मानी उनका एक श्रांशमात्र ही वहाँ उपस्थित हो। येनचेंग नामक उनका शिष्य उनके पास खड़ा था। उसने पूछा--'यह आपको क्या हो रहा था? अपने घारीर को आप कुछ समय के लिए एक लकड़ी के लड्डे-जैसा ग्रीर ग्रपने मस्तिष्क को मृत ग्रंगार-जैसा वनाने में समर्थ दिखाई देते हैं। प्रभी-श्रभी मेंने जिसे इस स्टूल के सहारे पीछे भुकते देखा था, लगता है उसका उस व्यक्ति से कोई सम्बन्ध ही नहीं है जो उसके पहिले इस स्ट्ल पर बैठा था।' ची ने उत्तर दिया--'तुम विलकुल ठीक कहत हो। अभी-अभी जुब तुमने मुक्ते देखा था तब मेरे यह ने अपनी अहंता लो दी थी.।" 'एक दूसरे स्थल पर यह कहा गया है कि जब कन्प्याशियन लाग्रो त्यू से मिलने गये तो उन्होंने उन्हें "इतना निष्क्रिय (देखा) कि वे कठिनाई से एक मनुष्य मालूम होते थे "। कन्प्रयूशियस ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन थोड़ी देर में यह अनुभव करते हुए कि अपने श्रानमन की मुचना देने का श्रवसर श्रा गया है, उन्होंने लाग्नो त्यू को सम्बोधित करते हुए कहा-"क्या मेरी याँखों ने मुक्ते घोखा दिया था या गणमूच दान यही थी? शभी गभी शाग मुक्ते एक निर्जीव प्रस्तर-

<sup>1</sup> Chuang Tzu, H. I., Waley's E. T.

खंडमात्र मालूम होते थे — ऐसे जैसे लकड़ी का लट्टा हो। ऐसा लगता था जैसे ग्रापको किसी वाह्य पदार्थ का बोध ही नहीं रहा ग्रीर ग्राप कहीं ग्रपने ग्रापमें निमग्न थे।" लाग्नो त्सू ने कहा— "ठीक है; मैं सूब्टि के प्रारम्भ को सैर कर रहा था।" स्पष्ट है कि ताग्नोवाद के निर्माण-काल में भारतीय प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण हो चला था। 2

यह विश्वास तो बहुत प्रसिद्ध था कि योगाम्यास द्वारा हम ग्रसामान्य राक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। श्री ली त्सू कहते हैं——"श्रात्यन्तिक शक्ति-सम्पन्न मनुष्य बिना जले हुए ग्राग पर चल सकता है, विना गिरे धरती

<sup>9</sup> Chuang Tzu, XXI. 4.

े थी वैली कहते हैं-- ''श्रव सभी विद्वान इस वात से सहमत हैं कि तीसरी बती ई० पू० का साहित्य ऐसे भोगीलिक श्रीर पौराणिक विवरणों से भरा हुआ है जो भारत से प्राप्त हुए हैं। मुक्ते इस वात का कोई कारण नहीं विखाई देता कि ली त्सु द्वारा वर्णित पवित्र पर्वतवासियों (शेंग-सीन) को भारतीय ऋषि मानने में सन्देह किया जाय; श्रीर जब चुशांग त्सु के ग्रन्थोंमें हम ऐसे ताश्री मत्तवादियों का वर्णन पढ़ते हैं जो हिन्दू योग-ग्रासनों से बहुत मिलती-जुलती प्रक्रियायों का श्रभ्यास करते थे तो यह कम-से-कम एक सम्भावना जरूर मालुम होती है कि इन ऋषियों द्वारा प्रयुक्त योग-प्रक्रियाओं का कुछ ज्ञान चीन भी पहुँच गया था। यह कहा गया है कि व्यापारी लोग, जो निश्चय ही बाहरी दुनियाँ से सम्बन्धित ज्ञान के प्रधान ग्रागम स्रोत थे, दर्शन-शास्त्र से अभिरुचि रखते रहे हों--ऐसी सम्भावना बहत कम है। यह एक ऐसी घारणा है जो पूर्व और पश्चिम की एक आमक तुलना से उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए बीज कथाओं में ऐसे विणिक हैं जो श्राध्यात्मिक प्रश्नों पर विवाद करने की ग्रपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।"

के शीर्ष विन्दू पर चल सकता है।''' यह श्रजेयता योग का परिणाम है <sup>२</sup>। श्री लीत्स् के ग्रन्थों में ऐसे व्यक्तियों की चर्चा है जो बिना जले हुए ग्राग में चलते हैं, श्राकाश में यात्रा करते हैं श्रीर जो मरते नहीं। ताश्रोवाद जादू के कारनामों में घुल-मिल गया श्रीर ताग्री-मत के पूरोहितों की जादू-टोने के कारण बहुत माँग बढ़ी। वह इन कलाओं में सिद्धहस्त भी थे। ग्राज भी तायो-मत के पूरोहित ग्रद्भुत काम करनेवाले माने जाते हैं, जिन्हें प्रेत-बाधावाले मकानों को मुक्त करने के लिए व्यक्तियों श्रीर व्यक्ति समृहों पर ग्रानेवाली प्रेतात्माओं को भगाने के लिए ग्रीर रोग फैलानेवाली दूरात्माध्रों से गाँवों को मुक्त करने के लिए बुलाया जाता है।

श्री न येन (जन्मकाल सन् ७ ५ ६ ई०) ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका विषय है 'जोवन की स्वर्ण-सूघा' (चिन तान चिग्रायों)। इस पुस्तक में उन प्रक्रियाओं का निर्देश किया गया है जिनके द्वारा हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। कहा जाता है कि इस पुस्तक में श्री ताग्रों ते चिंग के उपदेशों का विकास किया गया है भीर बौद धर्म पर इसका वहत प्रभाव पड़ा है। बौद्ध ग्रन्थों के उद्धरणों की इसमें बहलता है। पदार्थी के वात्याचन में स्थिर-तत्त्व पर अपना ध्यान केन्द्रित रखनेवालों को इस पुस्तक में अनन्त जीवन का विश्वास दिलाया गया है।

कहा गया है कि योग की प्रक्रिया से आत्मा ज्ञान, प्रेम ग्रीर चिन्तके

Waley: Three Ways of Thought in Ancient

China (1939), पृष्ठ ७५। "अभ्यासी को जनती हुई न्नान में भी फॅक दिया जाय तो भी अपनी इस मुद्रा (भाग्नेयो) से बह जीवित रहता है।"--धेरण्ड सेहिता, ७३।

समन्वित तत्त्व की स्थित को प्राप्त होती है। तब हम सर्वप्राही श्रहंता से मुक्ति पाते हैं—उस श्रहंता से जो हमें प्रपने में निमग्न और अपने बश में रखना चाहती है। इस श्रनुभव में एक परम पूर्णता की भावना रहती है; सामान्य मोग श्रीर कब्द से बहुत ऊपर श्रीर परे रहनेवाला वह हर्ष—वह श्रानन्द—यनुभूत होता है जो सुख और दुःख से भिन्न है। यह श्रनुभूति शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती। तर्क-सिद्ध या युवितयुक्त वर्णन ताश्रो की इस गहन श्रनुभूति को व्यक्त करने में असमर्थ है। शिक्षक उपदेश देता है केवल सिद्धान्त में श्रभिक्ष उत्पन्न करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य की खोज स्वयं श्रपने श्राप करनी है। वह सत्य जब उसे प्राप्त हो जाता है तब वह श्रमर-जीवन हो जाता है।

"ताथ्री चिरन्तन नित्य है। हे प्राप्त जिसने कर लिया ताथ्री भने ही देह उसकी नष्ट ही पर नाज उसका है नहीं।"

निषेधरूप में श्राग्तरिक ताश्रो या श्रन्तर्धर्म का शर्थ है समस्त पदार्थ या पार्थिय बन्धनों से मुक्ति। तब यद्यपि हमें श्रनन्त-जीवन की प्राप्ति हो जाती है, फिर भी हम श्रपना व्यक्तित्व एक परिवर्तित स्वरूप में बनाये रखते हैं। श्रपने श्रन्तर्धर्म—श्राग्तरिक ताश्रो की प्राप्ति कर लेने पर हम पार्थिय परिवर्तनों, जीवन श्रीर मृत्यु के प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। जो ताश्रो-धर्म की प्राप्ति कर लेता है वह फिर श्रपनी श्रह्ता में सीमित नहीं रहता वह श्रनुभव करता है कि समस्त सृष्टि के साथ वह ' Tao Te Ching, XVI.

एक हैं। सभी वस्तुएँ तब अपनी ही-सी मालूम होती हैं; सागर स्रोर पर्वत, वायु स्रौर प्रकाश सब भ्रपने स्रंगी मालूम होते हैं।

जिसे धर्नानुभृति हो चुकी है उसका कर्म श्रकमें है; कामनाहीन, स्वार्थपूर्ण उद्देशों से मुक्त, उसके कर्मों की श्रवस्थिति उसमें नहीं बल्कि उनकी श्रपनी परिणति में ही है। वह श्रनायास चलता है श्रीर काम करता है:—

"वह कियाहीन बना सिकय, श्रकमें में ही
कर्म-रत वह गन्ध लेता गन्धहीन में।
लघु को महान करने में धन 'ताश्रो' वह,
श्रत्प को श्रसंख्य करे पाप पुण्य पीन में।।
प्रतिफल मंगल से श्रपकृति का देता वह,
भिड़ता कठोर से सरल तन छीन में।
स्थयं बना है लघु फिर भी निबाहता है।
उनको, बने हैं जो महान तन दोन में।""

"जिसने उसे प्राप्त किया, उसको किर मित्र या शत्रु बनाया न जा सके। उसे लाभ या लोभ श्रसम्भव है, क्षति-चात उसे पहुँचाया न जा सके।। उसका उत्कर्ष करे भला कौन? विनीत बलातु बनाया न जा सके।

भगवव्गीता से तुलना की जिये:---

कर्मण्यकर्म यः पदयेद कर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुस्येषु स युवतः कृत्स्नकर्मकृत॥"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tao Te Ching, भगवव्गीता, २,६४, के स्थितप्रज्ञ आवशं का अनुरूप है।

#### वह है सर्वोपरि ग्रन्य कोई उसके संमकक्ष गिनाया न जा सके॥"

यह अकर्म सांसारिक दृष्टि में ही अकर्म है, पर वास्तव में वह सर्वोत्तम कर्तृत्व हैं। हम अनायास, पर आत्म-प्रेरित रहते हैं। अपनी समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाने पर अपनी समस्त वाह्य रूपता से निरावृत्त होकर हम अपने और अपने चतुर्दिक् वातारण के बीच एक समन्वय की स्थिति में पहुँच जाते हैं; और एक ऐसा आत्म-प्रेरित अनायास प्रवाह हमारे जीवन का हो जाता है जैसा ऋतुओं का प्रवाह है। ऐसा व्यक्ति एक दर्शकमात्र है। वह घटनाओं को अपनी गित से चलने देता है और जीवन की परिस्थितियों मे अप्रभावित रहता है।

स्वभाव का विकास करना चाहिए, भगवदगीता के शब्दों में अपने स्वधर्म की उन्नति करनी चाहिए। यदि हम सब पर एक ही-सा मान-दण्ड लागु कर दें तो विश्वंखलता भीर भराजकता ही परिणाम होगा। "पूराने समय में जब एक समुद्री चिड़िया लु प्रान्त की राजवानी के बाहर थ्रा बैठी तो लु के शासक उसका स्वागत करने गये, मन्दिर में जन्होंने उसे शराब दी, उसके मनोरंजन के लिए संगीत का श्रायोजन किया और उसके भोजन के लिए एक बैल की बिल दी गई। लेकिन वह चिडिया ग्राश्चर्यचिकित थी ग्रीर इतनी थकी थी कि न वह खा सकी, न पी संकी। तीन दिन में वह मर गई। यह तो चिडिया का उस तरह स्वागत करना था जिस प्रकार मनुष्य स्वयं ग्रयना स्वागत करता है न कि जिस प्रकार चिड़िया चिड़िया का स्वागत करती है। यदि उन्होंने उसके साथ यैसा व्यवहार किया होता जैसा विडिया चिडिया के साथ करती है तो उन्होंने उसे घने जंगल में बसेरा बना दिया होता, मैदानों में घमने, निवयों या भीलों में तैरने, मछलियाँ खाने ग्रौर दूसरी चिड़ियों के साथ उड़ने तथा ब्राराम से बैठने की सुविधा दी होती। . . . जो जल महालों के लिए जीवन है, वहीं मन्ज्य के लिए मृत्यु है।" श्री चुन्नांग रसु सभी प्रकार के शासन और प्रकृति में किये जानेवाले हस्तक्षेप को बुरा मानते थे। हमें अपने विविध जीवन की रक्षा करनी चाहिए। यदि सभी जीव अपने तास्रो--श्रपने वर्म-के श्रनुकुल रहें तो संसार में संघर्ष ही न हो। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो भला न हो, कोई भी ऐसा दुष्टि-कोण नहीं है जो ठीक न हो। हमें प्रकृति के नियम ध्रवस्य मानना चाहिए। विनम्नता ग्रीर ग्रप्रतिरोघ ज्ञान ग्रीर मुख के मार्ग है। यह सिद्धान्त

<sup>1</sup> Chuang Tzu, XVIII.

<sup>3</sup> Ibid., Ch. II

भगवान् बुद्ध की इन शिक्षाओं से भिन्न नहीं है—"बुराइयों से बचना, भलाई करना और श्रपने अन्तर्तम हृदय को शुद्ध करना।" श्रहंता-शून्य समर्पण ही विभूति है; समपण ही विजय है।"

> ''जो सर्वाधिक कोमल है मृदु है, है समर्पणशील महा। वहीं जीतता है उसको सर्वाधिक जो प्रावनीत कठोर रहा॥ वह मुक्त-पदार्थ है, ज्याप्त इसी से वहाँ न जहाँ प्रवकाश रहा। समभा उस कम का मृत्य यहा जो अकमें रहा, श्रनायास रहा।।

शब्द-हीन-उपदेश, कर्म-हीन कर्मण्यता। इनका मूल्य धशेष, बिरले ही समर्मे सुधी।।"१

"सन्त नहीं करता कुछ भी पर सिद्धि सभी उसकी बनीं चेरी...।" है

श्री लाश्रो त्सू मानव-जीवन में धर्म की सिक्य श्रमिव्यक्ति का वर्णन करते हैं "स्वामित्वहीन उत्पादन, श्रह्ता-शृत्य कर्म, श्रिषकार-शृत्य उत्थान,"। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था— "एक महान् देश का शासन ऐसे करो जैसे एक छोटी मछली पकाई जाती है।" उसके वारे में बहुत शोर-गुल मत करो। शासन करने में श्रति मत करो। "श्रपने लिए कुछ निर्माण मत करो, जो जैसा है उसे स्वस्थ रहने दो, जल की भाँति चलां, दर्पण की भाँति आन्त रहो, श्रति-

¹ Tao Te Ching, XLIII.

र Ibid., XLVII तथा XLVIII भीर LXXXI भी देखिये।

ष्विन की भाँति उत्तर दो, अनस्तित्व की भाँति शोध्रता से विलीन हो जाम्रो भीर पवित्रता की भाँति शान्त रहो ... संसार के लिए एक पथ गन जाम्रो। " मुक्तात्मा मानव इसी प्रकार काम करता है।

''इसलिए तो सन्त सर्वदा सर्वाधिक परिपूर्ण पन्य से जन-जन की सहाय करता है।''<sup>९</sup>

श्री चुत्रांग त्सू एक उद्धरण में श्री लाग्नो त्सू का यह कथन लिखते हैं—"जो जानता है कि वह बलशाली है ग्रीर फिर भी उसे दुर्बल बने रहने में सन्तोप है वही मानव-जाति का ग्रजेय है। वह जिसे अपनी निर्दोषिता का पूरा ज्ञान हूं पर फिर भी ग्रपमान सहन करता है, वहीं जन-नायक होगा। जब शप ग्रन्थ सभी प्रथम स्थान पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हों तब जो श्रन्तिम स्थान प्रकर ही सन्तोष करता है उसे ही संसार की श्रवमानना स्वीकार करनेवाला कहा जाता है।"3

ताप्रो ते विगमें युद्धों की भर्तिना की गई है। लाघो त्यू कहते हैं—
"सभी कमों में सर्वाधिक ईप्पापूर्ण श्रीर निन्च है युद्ध। जो लोग
राजायों को मंत्रणा देते हैं उन्हें युद्ध की शरण लेने से बचना चाहिए,
नयोंकि सभी युद्ध प्रतिशोध की प्रेरणा देते हैं। जहाँ से होकर सेना जाती
है वहाँ वर्षों दैन्य, श्रकाल श्रीर लूट-खसोट का दौरा रहता है। जो

<sup>&#</sup>x27; Chuang Tzu, XXXIII.

Tao Te Ching, XXVII.

<sup>\*</sup> Liang Chi-choo কুর 'Chinese Political Thought', E. T. (1930), পুতর ২২।

श्रपनी विजय में उल्लास मनाता है वह श्रपने श्रापको एक हत्यारा सिद्ध करता है।'''

### सामान्य मूल्यांकन

तास्रोवाद ने चीन को एक सर्वातिशायी रहस्यवाद दिया और इस प्रकार वाहा-वन्धनों से मुक्ति पाने की चीनी जनता की गूढ़ कामना की पूर्ति का प्रयास किया। लेकिन उसमें अध्यात्म विद्या का विकास नहीं हुआ जिससे मनुष्य के बुद्धि-तत्त्व को तोष देने का प्रयत्न होता। परग तत्त्व और इस विश्व के बीच जो सम्बन्ध है उसकी यथातथ्य प्रकृति तथा दोनों के मध्यवर्ती शक्तियों की विवेचना का कोई व्यवस्थित विकास नहीं हुआ। धामिक पक्ष में तायांबाद कोई सन्तीषप्रद व्यवस्था देने में समर्थ रहा। बोद्ध धर्म के अनेक सिद्धान्तों और अनुष्ठानों को प्रयनाकर तथा श्री लाओ त्सू को बुद्ध के समकक्ष प्रतिष्ठितकर ताथी-वाद ने जनता की धामिक पिपासा को शान्त करने की कोशिश थी। तास्रोबादी मठ-व्यवस्था और उसके अनुशासन-नियम बौद्ध-प्रादर्श पर बने हुए हैं। बौद्ध-सूत्रों के आदर्श पर घीरे-धीरे एक ताथो-शास्त्र की

<sup>&#</sup>x27;Tao Te Ching, XXX, XXXI, घोर LXIX.
''ताक्रोबादियों ने मन्दिरों, पुरीहितों पुरीहितानियों और कर्मकाण्ड की सारी व्यवस्था बीध धर्म से ग्रहण की। उन्होंने बीढ़ सूत्रों की यनुकृति में भित्त-सूत्र बनाये और मृतकों के प्रति प्रार्थनायें रची। उन्होंने त्रिमूर्ति की धारणा भी अपना ली और धी लाओ त्यू, पैन कू और विश्व के शासक की त्रिमूर्ति प्रतिष्ठित की और इससे भी प्रापे बढ़कर उन्होंने मृत्यु के बाद भयानक यातनाओं और धातंकों से युक्त बीढ़ नरक-कल्पना को भी अपना लिया।"—Giles कृत Religions of Ancient China (1905), पृष्ठ ६३।

रचना हुई। बौद्ध धर्म से स्वर्गी श्रीर नरकों की कल्पना ग्रहण की गई, उन्हें चीनी नाम दिये गये श्रीर जाति के ऐतिहासिक वीरों को, जो देवता माने जाने लगे थे, उनका श्रविपति बनाया गया। बौद्ध परम्परा का श्रनुकरण करते हुए पुरोहितों या मठाधीशों श्रीर पुरोहितानियों के सम्प्रदाय प्रतिष्ठित किये गये। तैंग-काल में श्री लाग्नो त्सु को एक विशिष्ट सम्मान दिया गया श्रीर धीरे-धीरे उन्हें भगवान् बुद्ध के समजक्ष देवी पद पर पहुँचा दिया गया। 'शताब्दियों के दौरान में ताग्नोवाद ने श्रपने श्रापको वृहता से प्रतिष्ठित कर लिया, बरावर बौद्ध धर्म से नये-नये तत्त्व ग्रहण करता रहा जब तक उसका विकास एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म के रूप में न हो गया जो श्रपने प्रतिपक्षी मत के साथ समान शिवत श्रीर सामर्थ्य से उसके समानान्तर चल सके। श्रीर इसी रूप में श्राज वह चीन के इतिहास में जीवित है।"'

जब तंत्रयान-बौद्ध-धर्म ने ऐसी रहस्यवादी कियायें प्रचलित कीं जिनकी महत्ता व उपयोगिता सन्देहपूर्ण थी तब ताम्रोवाद भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ा। श्री लाग्नी त्सू ग्रीर श्री चुआंग त्सू की पुस्तकों का उपयोग ऐन्द्रजालिक या जादू-टोनेवाले सम्प्रदायों में श्राधिकारिक शास्त्र के रूप में होने लगा। ताम्रोवाद के इस ऐन्द्रजालिक रूप में ही उसे जनप्रिय बनाया। कहा जाता है कि इस मत में दार्शनिक के उस पत्थर का रहस्य खिपा है जो ग्रमरता प्रदान करता है। ताम्रोवाद का यह रूप सभी प्रकार के वशीकरण, मोहन, मायाभिचार, जादू-टोना श्रीर प्रेत-वाधा ग्रादि की कियाग्रों के श्रनुष्ठान से भरा है। ग्रन्थविश्वास से इस प्रकार श्रावृत्त सम्प्रदाय को बुद्धिवादी चीन स्वीकार न कर सका।

<sup>&#</sup>x27; Wilhelm : Chinese Civilization (1929), বুল্ড

पर ताम्रोबाद की प्रचान दुवैलता उसके ब्यावहारिक पक्ष में थी। इसका ब्यावहारिक ग्रथं घीरे-घीरे संसार के किया-कलापों के प्रति एक ग्रालस्यपूर्ण उपेक्षा हो गया। लोगों का सुधार करने, उन्हें शिक्षा देने का कोई प्रयत्न इसने नहीं किया। श्री मेन्शियस ताश्रीवाद को सामाजिक क्षेत्र में श्रराजकता उत्पन्न करतेवाला मानते थे श्रीर उसे हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि ताग्रीवाद में प्रकृति में किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया ग्रीर शासन व सरकार को उसमें ग्रनावश्यक बताया गया है। तायोवाद में यह सिद्ध करने की प्रवृत्ति है कि मन्ष्य श्रवनी प्राकृतिक स्थिति में स्वार्थपरता से मक्त है श्रीर यह कि बुद्धि श्रीर इच्छा उसकी 'प्रकृति' के संग नहीं। मनुष्य यदि स्वार्थी ग्रीर स्वामित्व की भावना से पूर्ण है तो इसके कारण कुछ ग्रीर हैं। पहला कारण तो है प्रकृति में पदार्थी का दीपन व उत्तेजन। "रंगों की ग्रधिकता ग्रांखों को अत्या बना देती हैं; बोर की ग्रधिकता कानी की बरबाद कर देतो है; व्यञ्जन की श्रधिकता स्वाद की मुख्ति कर देती है; " और प्रपनी मानसिक वान्ति सुरक्षित रखने का यही एक उपाय है कि प्रलोभनकारी पदार्थों से मनुष्य व्यामुद्र न हो। गङ्गड़ी का दूसरा कारण है सामाजिक ग्रीर राजनीतिक हस्तक्षेप--"जितने ही ग्राधिक नियंत्रण व निषेध बढ़ेंगे उतना ही अधिक लोग गत-विभव होते जायेंगे। जितने हो प्रधिक वास्त्रार्थ बढ़ेंगे उतना ही प्रधिक राज्य में क्षांभ प्रीर ग्रन्यवस्था फैनेगी। जितने ही ग्रधिक विधान ग्रीर ग्रादेश प्रचलित होंगे उतने ही अधिक चोर भीर डाक बढ़ेंगे।" श्री चुम्रांग त्यु हफें प्रकृति की गोद में बापस जाने को सलाह देते हैं। "जब सन्तपन छोड़ा विया जायगा और बिद्धान् वहिष्कृत हो जायँगे तब चोरी लुट बन्द हो जायगी; जब कुलटायें निकाल बाहर की जायगी श्रीर हीरे जवाहरात

नष्ट कर दिये जायँगे तब चोरी और प्रनाचार नहीं होगा।" 1 कन्पयुशियसवादी तो मनुष्य में तर्क श्रीर विवेक पर बहुत श्रविक जोर देते हैं, पर ताम्रोवादी उससे घणा करते हैं। ताम्रोवादी हमें धरती के नजदीक रहने का उपदेश देते हैं भीर प्रकृति की माया या जादू का मर्ग समभने--उसका रस लेने-को सलाह देते हैं, ग्रीर वर्तमान पीढ़ी के बहुत से 'सभ्य' लोग, जो सेल्युलॉयड श्रीर कंकरीट के बीच रहते हैं वे तास्रोवाद की इस पाचयुगीनता की स्रोर बहुत स्नाकित होते हैं। श्री कन्प्यू शियस के सिद्धान्त हैं भ्तानुकम्पा, पवित्रता या सदाचार, चालीनता और चील, ज्ञान श्रीर निष्ठा; ताश्रीवाद में इसके विष्द्ध हृदय, प्रकृति, सहज-प्रेरणा, श्रकमंण्यता भीर मुर्छा को माना गया है जो बीद्ध धर्म के चिन्तन और श्रायास के बादशों से विलक्त भिन्न हैं। भारत के बौद्ध शासक सम्राट् श्रशोक (तीसरी शताव्दी ई० पू०) ने पत्थरों भीर स्तूपों पर वे आदेश खुदवाये जिनमें मनुष्य की निरन्तर श्राध्यात्मिक स्रायास के लिए प्रेरित किया गया है, न कि तास्रोवाद की तरह ग्राध्यात्मिक प्रमाद या शिथिलता के लिए। उन्होंने कहा था-'श्रापका समस्त श्रानन्द जद्यम में हो। छोटे-बड़े सभी उद्यम करें।" बीख यादर्श यतन्द्र उद्यम का यादर्श है। एक बार जब भगवान् बुद्ध एक सम्पन्न ब्राह्मण के पास भिक्षा के लिए गये तो ब्राह्मण ने कहा— "में खेत जीतकर, धान्य उत्पन्नकर भोजन करता हूँ। इसके विशद्ध श्राप बिना जोते-बोये ही भोजन करना चाहते हैं।" इस फिड़की का उत्तर भगवान् बुद्ध ने यह कहकर दिया कि वे श्रातमा के संस्कार का इससे भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण काम करने में व्यस्त हैं। 'श्रद्धा बीज है,

<sup>े</sup> श्री Liang Chi-chao कृत Chinese Political Thought, E. T. (1930) देखिये पृष्ट ७=।

तपस्या जल-वृष्टि है, बुद्धि जुया और हल है, विनम्रता हल का दण्ड है, मिस्तिष्क ग्रन्थि है और विवेकशीलता हल का फल और अंकुश है। श्रम मेरा वृषम है जो विना मुड़े हुए मुफ्ते उस स्थान को ले जा रहा है जहाँ पहुँच जाने पर मनुष्य को कोई क्लेश नहीं रहता—इस प्रकार यह हल जोता जाता है, ग्रमरता इसका फल है।"

ताओवाद ने परम्परा की महत्ता को ग्रस्वीकार कर दिया। श्री लाम्रोत्स पित-भिवत के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे, क्योंकि ताम्रोबाद में सभी पूर्वज समान हैं। ताम्रोवाद की भूल यह हैं कि वह व्यक्ति के सामाजिक पक्ष को स्वाभाविक नहीं मानता। श्रीर इसके अतिरिक्त उसने एक प्रकार के भाग्यवाद या दैवायत्तवाद को प्रोत्साहन दिया। सांसारिक मामलों में तायोवादी प्रकृति के सार्वभीम विधानों को स्वीकार करते हैं। प्रकृति के निर्माण या विनाश करने के प्रधिकार पर शंका या शापत्ति नहीं की जा सकती। यदि हम प्रकृति की गति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें तो हमें अपनी विवयता का भान होगा। श्रात्मा की शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रकृति के नियमों को सहयं स्वीकार करते हुए उनके अनुकुल रहें और केवल विनत-वैवाधीनता या भ्रतिच्छित-स्वीकृति मात्र का भाव न रखें। जब श्री चुप्रांग त्सु की पत्नी मर गई तब ताकिक हयी त्सु उनके घर विवाद में समवेदना प्रगट करते शाये। पर प्राइचर्य के साथ उन्होंने देखा कि उनकी जांबों पर एक उलटा हुआ सुरापात्र रखा हुआ है, वे ढोल की तरह उसे बजा रहे हैं श्रीर गीत गा रहे हैं। श्री हयी त्यू ने कहा — "ग्राखिर कूछ भी हो; ग्रापकी पत्नी भ्रापके साथ रहीं, ग्रापके बच्चों को पाला-पोसा भीर आपके साथ ही वह बुद्ही हो गई। आप उनके मरने पर शोक न प्रगट करें यही काफ़ी बुरी बात हैं; लेकिन अपने मित्रों से इस प्रकार ढोल

पीटते ग्रीर गीत गाते हुए मिलना—यह तो सचमुच बहुत ग्रामें बढ़ जाना है।" "ग्राप मुफे गलत समफ रहे हैं।"—श्री चुग्नांग त्सू ने कहा, "जब मेरी पत्नी मरी तब मैं बहुत हु:खी-निराश हो गया, जैसा कि कोई दूसरा व्यक्ति हो जाता। लेकिन शीघ्र ही जो कुछ हो गया था उस पर मैंने चिन्तन किया ग्रीर अपने ग्रापको समफाया कि श्राखिर मृत्यु के रूप में हमारे ऊपर कोई नया दुर्भाग्य तो नहीं टूटता। ""ग्राप कोई यक जाता है ग्रीर जाकर ग्राराम से लेट रहता है तो हम तारस्वर से चिल्लाते-रोते उसका पीछा तो नहीं करने। मेरी पत्नी, जिसे मैंने खो दिया है, उस महान् ग्रन्तर श्रावास में थोड़ी देर के लिए शयन करने को लेट गई। ग्रव रो चिल्लाकर उसकी शन्ति को भंग करना तो यही सिद्ध करेगा कि मुफे प्रकृति के सार्वभीम परम विधान का ग्रुछ भी बोध नहीं है।""

श्री लाश्रो त्सू की दृष्टि में सामाजिक बुराइयां केवल सामाजिक दुराचार ही नहीं हैं, वे श्रात्मिक पाप भी हैं। उनसे मुक्ति पाने का मार्ग हैं ताकिकता के स्तर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक बनना, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह हैं कि ताश्रोवाद में मानव-विधानों को श्रधी-मानव-विधानों—भौतिक श्रीर प्राणि-शास्त्रीय या शरीरिक-विधानों — के श्रमुरूप बनाने की कोशिश की गई है।

ताओवाद का विकास विभिन्न रूपों में हुआ। श्री मेन्शियस ने कई एक विकास-मार्गों की चर्चा की है। श्री यांग चू श्रीर श्री मो-चाई पूर्ण व्यक्तिवादी बन गये श्रीर उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि

<sup>&#</sup>x27; Chuang Tzu, XVIII. Waley का E.T. 'The Way and Its Power', पृष्ट ४३, ४४ भी देखिए।

प्रत्येक व्यक्ति अगने लिए है। "भले ही एक अकेला बाल उखाड़ देने से वह संसार का भला करपाये, पर उसे वह नहीं उखाड़ना चाहिए।" कुछ लोगों ने तपश्चर्या को स्वीकार कर लिया और वे पारिवारिक भीर नागरिक कर्तव्यों से भ्रलग हो गये। श्री सुसिंग ने श्रराजकताबाद का विश्लेषण किया. समर्थन किया और वे सरकार की श्रावश्यकता स्वीकार नहीं करते। विधानवादी भी, जिन्हें जीवन में वैधानिक हस्तक्षेप पर विश्वास है, ताम्रोवाद का सहारा लेते हैं भीर भ्रपने मत--कि संसार जड ग्रगतिशील है--की पृष्टि करते हैं। श्री लाग्रो त्स् सामाजिक भीर राजनीतिक जीवन को एक मिथ्या विकास मानते हैं श्रीर वे मानव-जाति को इस परिवर्तनशीलता के संसार से श्राध्यात्मिक वास्तविकता के संसार में ले जाने की कोशिश करते हैं। श्री लाग्नी त्सु के सिद्धान्त को यह परलोक-भावना श्री कन्पृपुशियस की उस परम्परा के विष्द्ध है जो मनुष्य के सामाजिय जीवन का परिष्कार करती है श्रीर उसे युग की बदलती हुई प्रपेक्षाग्रों के श्रनुकुल बनाती है। निर्जीवता या जड़ता साध-पवित्रता नहीं है। यदि हम उन मानसिक परिस्थितियों श्रीर पार्थिव स्वरूपों की चिन्ता नहीं करते जिनमें श्राध्यारिमक उद्देश्य को अपनी अभिव्यक्ति मिलती है तो हम अपनी विवशता में और गहरे गिर जायँगे श्रीर यह घोषित करेंगे कि जीवन के यथार्थ तस्वों श्रीर शी घता से परिवर्तित होनेवाले वातावरण की चोटों को सहने-सलभाने में हम ग्रसमर्थ हैं। तात्रोवादी ग्राध्यातम उपनिषदों की विचार-धारा के निकट है और ताम्रोबाद का अनुशासन यौगिक प्रक्रिया से मिलता जुलता है। यदि कन्प्यूशियस की आचार-नीति हमें मिलकर प्रविरोध सुन्यनस्थित जीवन बिताना सिखाती है तो ताग्रोवादी सर्वातिभागी रहस्यवाद हमें समाज से बाहर निकल खाना और ताओ की अनुस्ति

सिखाता है। हमें एक ऐसी विचार-पद्धति और एक ऐसे विश्वास की आचश्यकता है जिसमें इन दोनों धर्मों के स्वस्थ तत्त्वों का समन्वय हो।

# गीतम बद्ध और उनके उपदेश

## गौतमं बुद्ध भ

गीतम बुद्ध (५६३ — ४८३ ई० पूर्व) इतिहास के उन सर्वाधिक जागरूक, भोजस्वी और प्रसन्न व्यक्तित्वों में से हैं जिनके सम्बन्ध में हमें इतिहास कुछ बताता है। जनके जीवन का रूक्ष कठोर तापस-सौन्दर्य, उनके चरित्र की उदारता और मृदुता, उनके उपदेशों की तात्विक सत्यता और अविश्वास तथा अन्धविश्वास, असंयम और तपोपी इन के बीच का जो मध्यम-मार्ग उन्होंने सिखाया वह सब आमुनिक युग के मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है।

उनका जन्म सं० ५६३ ई० पूर्व गीतम परिवार में हुग्रा था। उनका व्यक्तिगत नाम सिद्धार्थ या ग्रीर वह शाक्य राजवंश के उत्तराधिकारी थे। कहा जाता है कि भावी बुद्ध रानी महामाथा के गर्भ में एक स्वप्न में प्रविष्ट हुए, उस स्वप्न में संरक्षक देवदूत रानी की सेवा कर रहे थे। जब रानी ने ग्रपना स्वप्न राजा को सुनाया ती राजा ने प्रक्यात ब्राह्मणों से प्रामर्श किया श्रीर स्वप्न का फल पूछा। "चिन्ता नकीजिए महाराज", ब्राह्मणों ने कहा, "श्रापको एक पृथकोगां।

<sup>&#</sup>x27; देखिये लेखक की रचना 'Gautama the Buddha', Hind Kitabs 1946.

षोर यदि उसने गृहस्य जीवन स्वीकार किया तो, वह सार्वभीम सम्नाट् होगा, किन्तु यदि उसने गृहस्य जीवन छोड़ दिया और संसार से विरक्त हो गया तो वह बुद्ध हो जायगा श्रीर इस संसार के पाप श्रीर श्रवांत को उच्छिन्न कर देगा।"

सिद्धार्थं का लालन-पालनं किपलवस्तु में हुआ, समयानुसार उनका विवाह हो गया और उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहल था ग्रीर जो बाद में उनका जिल्म हो गया। सिद्धार्थ अपने धग की श्रशान्ति से विवलित थे और सांसारिक पदार्थों और सुखों के अनिश्चय श्रीर उनकी अनित्यता का उन पर बहुत, बड़ा प्रभाव पडा। मनुष्य का सूख वैसे ही ग्रस्थायी ग्रीर चंचल है जैसे छाया। उन्हींने जीवन को प्रत्यक्ष करने भीर इन सब ब्रुयों के सत्य को जानने का आग्रहपूर्ण निश्चय किया। सत्य की खोज में उन्होंने ग्रपना घर छोड दिया और वर्षों के संघर्ष के बाद--जिस संवर्ष में उन्होंने सत्प-प्राप्ति की विविध पद्धतियों की परीक्षा की - वे बोधि बक्ष के नीचे इस दह संकल्प के साथ बैठ गये कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति न हो जायेगी वे उस आसन से न उठेंगे। "मेरा शरीर सूख जाय, मेरी त्वचा, श्रास्थियां और मांस नष्ट हो जायाँ, में इस श्रासन से तब तक न हिलूंगा जब तक मुन्ने ज्ञान-ज्योति की प्राप्ति न हो जामगी।" उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई ग्रीर उन्होंने बहुसंख्यक जन-समृहीं की ज्ञानीपदेश दिया। जन्होंने सत्यान्वेषियों की एक विहार-परम्परा प्रतिष्ठित की श्रीर

इहामने सुष्यतु में शरीरम्
 त्यास्थिमासम् प्रन्यम् चयातु
 अप्राप्य योधिम् बहुकल् दुलंभम्
 नैवासनात् कायम् एतत् चलिष्यति ॥——सनितविस्ताय।

स्रमेक शिष्य स्राकित कर लिए। श्रपना सम्प्रदाय स्थापित करने के शीन्न ही बाद उन्होंने छोटे-छोटे गुटों में अपने अनुयायियों को धर्म-प्रचाराधं दूर-दूर भेजा। उनका भ्रादेश था, "श्रामे बढ़ो, बन्धुओं, इस धर्मोद्देश्य के साथ जो बहुतों के हित के लिए—बहुजनिहताय—है, बहुतों के सुख के लिए—बहुजन सुखाय—है, संसार पर दयावृष्टि के लिए ग्रीर देवों तथा मानवों के लाभ और कल्याण भ्रीर सुख के लिए आगे बढ़ो। एक-एक श्रकें मत जाओ, जोड़ों में जाओ। उस सत्य की शिक्षा दो जिसका मूल मनोज है, जिसका विकास कमनीय है और जिसकी सिद्धि मनोहर है। अपने शब्दों में भीर अपनी भावना में सम्पूर्ण पूर्णता और पवित्रता के साथ महत्तर जीवन की उद्घोषणा करो। ऐसे जीव है जिनको आंखों में बूल छाई है जो सत्य न जान पाने के कारण नष्ट हो रहे हैं।" वह ५० वर्ष को श्रवस्था में दिवंगत हुए।

युद्ध अपने आप को एक धर्मापदेशक मानते थे। अपने प्रबोध या ज्ञानलाम को वह सार्वभौम-विधान का एक उदाहरण मानते थे जिसकी पुष्टि व्यक्तिगत अनुभव में होती है। अन्तर्ज्ञान का आधार है जीवन की पवित्रता। आत्मिक मुक्ति का मार्ग है नैतिक अनुजासन। लोग उनके सम्बन्ध में कहने लगे: "यह ज्ञान जानते हैं, दर्शन देखते हैं, वह विश्व-चक्षु हैं, यह मूर्तज्ञान हैं" वह मूर्त सत्य हैं "धही हमें उपवेध हो ह, वही आयृत सत्य को अनावृत करते हैं, वही कल्याण की वर्षा करते हैं और हमें अमरत्य देते हैं, वह विश्व के साथ मैतिक संवृत्ति या अविरोध का उपदेश देते हैं और परिवर्तन के

<sup>ी</sup> दीर्घनिकाय, १४, २२। महावगा, १, १२ भी देखें।

र संयक्तनिकाय, १४, ६४।

प्रवाह से बचकर सत्ता की शान्ति ग्रीर ग्रानन्द-स्थित तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को पालि-संहिता में संग्रहीत किया गया। उनके धर्म प्रचार का द्विविध उद्देश्य उनके अनेक बचनों से स्पष्ट होता है। "मैं केवल एक ही बात की शिक्षा देता हूँ, दुःख ग्रीर दुःख से मुक्ति, ग्रसन्—वुराई से दूर हटना ग्रीर सत—भलाई को ग्रहण करना, ग्रन्तह दय को शुद्ध करना।" उनका उद्देश ग्रीर उपदेश था भ्रपने शिष्यों को परम शान्ति ग्रीर निर्वाण की ग्रनुभूति सिद्ध कराना, इस सिद्ध का साधन था नैतिक जीवन का ग्रम्यास जिसका प्रारम्भ सत् विचारों से होता है ग्रीर जिसकी परिणति या पूर्ति सर्वितिशायी ग्रथवा परम ग्रानन्द ग्रीर मुक्ति में होती है।

#### उनके उपहेश

उपनिषदों का प्रादर्शवाद उस समय देश के वायुमण्डल में था; परम-सत्ता, श्रवणंनीय परम-शुद्ध ग्रह्म-प्रात्मा जिसके वर्णन में शब्द श्रमफल रहते हैं, व्यक्ति उस परम-सत्ता की एक श्रीमव्यक्ति, नैतिक श्रमफल रहते हैं, व्यक्ति उस परम-सत्ता की एक श्रीमव्यक्ति, नैतिक श्रमुशासन इस रहस्यवादी श्रमुभृति का एक साधन, कर्म श्रीर संसार श्रादि-श्रादि से सम्बन्धित उपनिषदों के सिद्धान्त वातावरण में छाये थे श्रीर बुद्ध ने इन्हीं का उपयोग एक भिन्न प्रकार से किया। उनका वृष्टिकोण निविकल्प बुद्धिवादी वृष्टिकोण था। हमें तथ्यों को प्रत्यक्ष करके श्रपने सिद्धान्त बनाने चाहिए। श्रात्मा तक उठने के लिए बुद्धि की श्रस्वीकृति या उपक्षा श्रावश्यक नहीं है। तकं या बुद्धि को श्रस्वीकार या उपक्षित करने की शास्त्रमान प्रवृत्ति कुछ श्री भावना से बहुत दूर— उसके लिए विद्यो है। उनक कोई श्रावृत्त रहन्य नहीं थे। श्रपने शिष्यों से वह सुनकर बात करते थे, उनसे कुछ भी खिपाते न थे। वुद्ध की प्रध्यात्म-पद्धति में जानोदय और बोद्धिक प्रक्रिया का संग्रन्थन किया गया है। बोवि या जानोदय में संतार का नियमन करने वाले कार्य-कारण-विचान के समक नेने से सहायता मिलती है। बुद्ध एक ऐसा वृष्टिकोण अपनाते हैं जो जिल्लान-मृत्वक होने की अपेक्षा वंज्ञानिक प्रक्षिक हैं और अल्लिम या परम-संद्यों के ग्रम्बन्य में ने कोई वृद्ध सिद्धान्त नहीं निश्चित करते। उनकी आध्यात्मिक प्रतिशायें आध्यात्मिक चिन्तनायें या परिकल्पनोरें नहीं हैं; तोल्क सूक्ष्म मनोविज्ञान की अवधारणाओं पर आधारित हैं। उनके चार गत्य चेतना के अव्यवहित- उनक्यार या प्रत्यक्ष प्राप्य-तत्यों पर आधारित हैं।

सगरत परिभित पदाशीकी श्रीनत्यता हमारे श्रनुभव का विषय है। जो कुछ भी श्रीनत्य है उसमें कोई वास्तिविकता या आत्म-तत्व नहीं है। ित्र परिवर्तित होने वाले इस जमत या संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। यश्री यह स्वयं श्रमादि श्रीर श्रमत्व है फिर भी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। यह श्रीनत्यता वभीकोक्षा के लिए प्रेरक श्रीनत है। यद हमारा जीवन श्रशान्त न होजर वान्त होता तो धर्म का कोई विचार ही न श्राता। "यदि नीन ची जो का श्रीस्तर्य न होता तो संसार में बुद्ध का श्राविभित्र न होता श्रीर न उनके सिद्धान्त और विधान प्रकाश में श्रीत।" 'वि तोन बीजें नमा है ?" "जन्म, वृद्धावस्था श्रीर मृत्यू।" श्रपनी तात्कालिक श्रमुणूति से परे गये बिना श्रीर एक ग्राविक्ष प्रमुणूति से परे गये बिना श्रीर एक ग्राविक्ष क्ष ईश्वर का सिद्धान्त वीकित किये बिना भी मनुष्य यह स्वीकार कर सकता है कि एक चिरत्यन सत्ता है जो हमसे भिन्न है श्रीर जो

¹ Cp Analects. VII 23.

सदाचार और धर्म की प्रेरणा देती है और जो उपनिषदों के बहा का ही दूसरा नाम है। श्री लायोत्सु की गांति बुद्ध ने भी वाहा-जीवन या स्वत जीवन भीर भ्रन्तजीवन का विभेद गौर विरोध बताया है। जब हम व्हय-जीवन के भीतर प्रवेश करते हैं और अन्तर्जीवन की गहराहयों को हु पाते हैं तब उस महान् सत्ता के साथ हमारी एकना स्थापित होती है। इस विश्व-सत्ता की चेतना या अनुभृति से हमारी प्रकृति का ज्यान्तर हो जाता है। यह रूपान्तर एक नवीन जीवन है, एक नवीन व्यक्ति का निर्माण है। धर्म की वास्तविकता क तो यहा-विद्या का कोई दह सिद्धान्त है श्रीर न ग्रध्यात्म-विद्या की दोई परिकर्यना। यह ती चंतना के तात्कालिया या प्रत्यक्ष-तादिवया विद्यान्त कृप में सीचा गया है। "जो चिरन्तन नहीं है वह इस योग्य नहीं कि उस पर सन्तोष की दिष्ट डाली जाय।" हमारा लक्ष्य वह होना चाहिए जो स्थिर है, नित्य है, जिसमें भ्रात्म-तत्व है--वह ग्रंपरिसेय विविध जो सभी प्रकार के विकारों से मुक्त है। यदि वृद्ध व्यक्ति के आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते तो इसका कारण यह है कि उन्हें इस बात का भय है भि हम अपनी बर्तमान स्थिति योर सता में हा अपने को सत्य तस्य मानकर एक मिथ्या-सुरक्षा का भावना में श्रसावधान हो जायंगे। हमारे सभी विचार, इच्छायें, प्रवृत्तियां, इन्द्रियां श्रोर उनके विषय---सभी परिवर्तनशील प्रनित्व हैं। हम अगर्स बचना ही चाहिए। जो सत्य है वह चिरन्तन है, नित्य है; श्रीर यह सब श्रनित्य है। यह सब ग्रात्म-त्रव-स्था 🔭 प्रवास्तिक हैं : व्य की वैतिक प्रयुत्ति उन्हें यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित 🐃 । 🗯 🏥 🔄 📑 है कि व्यक्तियों का कोई परम प्रात्म-निर्वारित प्रस्तित्व नहीं है। यदि जनमें वास्तविकता हो तो फिर उनका कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। यदि नैतिक उपदेशों को प्रमावपूर्ण

होना है तो व्यक्ति को परिवर्तन-क्षम होना चाहिए। नित्य-तत्व, सत्य-श्रात्म की प्राप्ति के लिए हमें अपनी संकल्प-शक्ति का प्रयोग करना होगा । हमारे मस्तिष्क में विवेष-बृद्धि होनी चाहिए ग्रीर हमारा संकल्प श्रविधान्त रहना चाहिए। यदि हमारा संसार असन्तोष-जनक है तो इसलिए कि वह क्षणमंगर है शीर श्रजानी है। संसार का क्लेश नष्ट किया जा सकता है। हम दृःखी हैं अपनी मृह इच्छाओं के कारण; यि हम उनसे मिनत पा जायें और अपना नव-निर्माण कर लें तो हम प्रसन्न हो जायंगे। सुखी जीवन प्रचानक ग्रनायास मिलते वाली चीज नहीं है; बरिक ऐसी चीज है जिसका सर्व विवारों, सत्-शब्दों और सत्-कर्मी-द्वारा निर्माण किया जाता है। हम श्रपनी प्रकृति का नव-निर्माण श्रम्यास श्रीर संस्कार हारा कर सकते हैं, श्रपने हृदयको पवित्र बनाकर श्रीर नैतिक विधान का अनुगमन करके। मनुष्य की वास्तविक प्रकृति विचार या भाव उतना नहीं है जितना कि संकल्प; और यदि हम संसार के दुःल से बचना चाहते हैं तो हमें इस संकल्प से ही काम लेना होगा। बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने भीतर "पुरुषों के योग्य शक्ति, स्रोज स्रीर उद्यम" अत्पन्न करें। संकल्प-शक्ति के प्रयोग का अर्थ है एकाग्रता या ध्यान का केन्द्रीकरण। केवल सत्कांक्षार्ये, भूत-दयावादी याजायें ही पर्याप्त नहीं हैं। मनुष्य के शुद्ध विचारों श्रीर वास्तविक मनोविकारों के बीच की खाई केवल मस्तिष्क श्रीर हृदय की शुद्धि या पवित्रता से ही पाटी जा सकती है। बुद्ध आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहन देते हैं और धात्म-संयम की शिक्षा । ईक्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण की चिनय-मानना तो बाद में दिखाई देती है

<sup>े</sup> पुरिसत्थ्रमेण, पुरिसविरियेण, परावकमेण-मजिक्तम विकास ।

ऐतिहासिक बुद्ध के उपदेशों में वह हमें नहीं मिलती। उनकी दृष्टि में तो, "आत्मा ही आत्मा का अधिपति है। दूसरा और कीन अधिपति हो सकता है?" अपने जीवन के अन्तिम क्षण में बुद्ध ने अपने अनुयाधियों को "आत्म-शरण" होने का उपदेश दिया।

यद्यपि बुद्ध ने यह सिद्ध किया है कि श्रज्ञान हो संसार-श्रृंखला की प्रधान कड़ी है पर इससे मुक्ति चार सत्यों के सैद्धान्तिक-ज्ञान से नहीं मिल सकती, बल्कि केवल उन पर श्राचरण करने से ही मिल सकती है। ग्रज्ञान का पराभव या नाश संकल्प शक्ति के गहन ग्रम्यास का श्रनुगामी है। बुद्ध का सिद्धान्त एक जीवन-मार्ग है। जो भी इस मार्ग पर नलता है ग्रीर लक्ष्य तक पहुँच जाता है वही बुद्ध है, तथागत है। हमारे लिए ग्रावश्यकता केवल इस बात की है कि हम निर्वाण की प्राप्ति में दत्तनित हो जाया। चिन्तन की कठिनाइया तब तक हल नहीं होंगी जब तक हम परम-ज्ञान की प्राप्ति न कर लेंगे। श्रीर जो कं।ई भी बीच में हो उनको हल करने का प्रयत्न करेगा वह तात्विक एकाग्रता के मार्ग से अलग पड़ जायेगा। बहुत से शिष्मों ने इस बात की शिकायत की कि उन्हें उनके इन प्रक्तों का कोई उत्तर नहीं मिला कि यह संसार साद्यन्त है या अनाद्यन्त, नित्य है या अनित्य ग्रीर मृत्यू के बाद साध् का ग्रस्तित्व रहता है या नहीं। बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने शिप्यों से इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया 'क्योंकि यह मोहनाश या ज्ञान-प्राप्ति में सहायक नहीं है, न चेतना के विधि-तत्व से उसका कोई सम्बन्ध है, न वह हमारी इच्छा यों की निवृत्ति, विकारों के नाश, उपशम, शान्ति. उच्च-भावना ग्रीर परम जान में ग्रीर न निर्वाण में ही सहायक है।" 9

१ मिज्भमिनकाय, सूत्र ६३।

भगवान वृद्ध अपने आप को उस रोग के चिकित्सक मानते थे जिसके मानय-एक्ति ग्रस्त है। जो कोई बुद्ध के उपदेशों पर व्यवदार करने से तब तक इल्लार करता है जब तक यह बाध्यात्मिक समस्यावें भूलफ व जायं उसकी वृद्धका एक ऐसे व्यक्ति के की जा सकती है जो विधावत तीर ने घायन हो चुका है पर तब तक चिकित्सक की सहायता जेने को तैयार नहीं जब तक उसे इस बात का पता चल न नाय कि तसे तीर गारने वाला व्यक्ति हल्के या गहरे रंग का था और बाह्यण था या क्षत्री। इन प्रक्षों के जो भी उत्तर बढ़ दें सकते हैं वे केवल उनके विचार या विकाण होंगे न कि निश्चित मत और उनरी मोहवाज या ज्ञान-प्राप्ति में सहायता नहीं मिलती। बुद्ध अपने अनुधायियों की किम्बद्धितयों, परम्पराधों या स्वयं धपनी ही आधिकारिक वाणी से आस्पारिमक सर्व स्वीकार करने की धनुमति नहीं केते थे। श्री कलप्यशियम की भाँति युद्ध भी भविष्य की कल्पनाओं में नहीं पड़ते थे। किम्पुशियस की भाँति वह सच्वरियता के निर्माण पर जोर देते हैं जिसका फल होता है सत् कार्य। ये मध्यम-भागे के सिद्धान्त की घोषणा करते हैं। व चाहते हैं कि हम अपने लिए यात्मार्शकत और यात्म-पीडन के श्रतिवादी के बीच से जपना मार्ग बनायें। उन्होंने किसी तापस-विधान या यश्याभाविक नीति-सास्त्र की निर्धारणा नहीं की। उर्ध्वेला में जन्होंने कठोए तपस्या की थी और उस समस्त अरीर यातना की उन्होंने ग्रसन्तोषजनक पाया था। श्रात्भ-पीड़न से जान-प्राप्ति नहीं होता। उन्होंने चिन्तन की स्वाभाविक पद्धति स्वीकार को। श्रपके शिष्यों की अपना अन्तिम अपवेश देते हुए उन्होंने चिन्तन की महसा

Analects XI II.

पर जोर दिया था: "ऋज् या सत्य-ग्राचरण-समन्वित चिन्तन का फल महाष् है। चिन्तव से अनुमोदित ज्ञान का लाग महान है। जिस परितव्क में ऐसा ज्ञान होता है वह समस्त प्रमादों से, इन्द्रियों की कांक्षाओं से. जीवन के प्यार से, मोह-जालों से और ग्रज्ञान से मुक्ति पा जाता है।" बुद्ध के समय में सभी विचारक यह स्वीकार करते थे कि जो अहिनक जीवन बिताना चाहते हों उन्हें सांसारिक बन्धनों से मनित पानी चाहिए। किन्तु बौद्ध महन्तों को बौद्धिक कार्यों ग्रीर सामाजिक सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग करना होता था। भगवान बुद्ध ने भ्रध्यात्म-शास्त्र और यज्ञादिक से बिलकुल मुक्त अपना मार्ग गनाया और यह उपदेश विया कि वार्मिक जीवन का अर्थ है अन्छ-मुखी वैदिकता का पालन। उनके अनुयायी को अपना जीवन एक नैतिक-विधान के अनुकृत बनाना पड़ता है। यद्यपि वे देव-पूजा का निर्धेध नहीं करते पर उसकी जोर से वे उदासीन ग्रीर निरपेक्ष जनक्य हैं। उनका यह दिष्टकोण श्री कलुय्शियस के दिष्टकोण से मिलता ज्वता है। श्री मन्पयुज्यित भी एक नीतिक-विश्वान का पालन करने का मादेश देते हैं। यदि उसके साथ-साथ माप देव-पूजा भी करते हैं तो इससे कल्प्यांवायस राष्ट्र नहीं होते। बृद्ध ने संस्कार और पीरोहित्य-विधानों को उपेक्षा की थी। उनका उपयोग उसी हद तक है जिस हद तक ने मन्त्य के मन में श्रव्छी शादतों का श्रम्थास डालते हैं। उनके उपदेश तारिवक रूप में व्यावहारिक हैं। "जैसे महान् सागर का स्वाद केवल एक है--खारा; उसी प्रकार सिद्धान्त ग्रीर ग्रनुशासन का स्वाद या फल केवल एक है--मुक्ति या निर्वाण।" दु:खों से बचने के लिए

९ चलवग, ६, १,४।

हमें पिवत्र जीवन बिताना चाहिए। अध्टांग-मार्ग ही आनन्द का भाग है। बुद्ध ने मैत्री का आदेश दिया है "सत्-कार्य के सभी अवसर प्रेम के सोलहर्वे ग्रंश के बराबर भी नहीं हैं, प्रेम हृदय को मुक्त कर देता है। हृदय को मुक्त देने वाले प्रेम में बेसब सत्-कार्य समाये रहते हैं; प्रेम प्रकाशमान है, वह ज्योति और दीष्ति देना है।" " असे एक मां अपने जीवन का खतरा जठाकर भी ग्रमने इकलीते बच्चे की रक्षा करती है, इसी प्रकार का प्रेम प्रस्थेक ज्यक्ति को प्राणमात्र के प्रति जत्यन्न करना चाहिए।"

बुद्ध ने पितृ-भिवत पर जतना ही जोर दिया है जितना कन्प्यूशियस ने। जनका कहना है कि दो सत्तायें ऐसी होती हैं—पिता और माता—जिनसे कभी भी पूर्ण रूप से उऋण नहीं हुआ जा सकता। " "यि कांई व्यक्ति अपने माता-पिता को १०० वर्षी तक अपने कन्धे पर बिठा कर युमा सके या संसार की सारी सम्पत्ति और सारा राज्य उन्हें वे सके तो भी यह अपना ऋण अदा नहीं कर सकेगा।" महावम्म में हमें एक ऐसे स्थविर का वर्णन मिलता है जिसने संघ की सारी सम्पत्ति अपने माता-पिता को दे दी; लेकिन इसके लिए उसे कोई दोप नहीं जगाया गया है। सिमालोबाद सूत्त में बताया गया है कि भिक्षा मांगो हए एक दिन प्रातः काल भगवान बुद्ध गृहस्थ सिमाल के सम्मुल आ उ स्थित हुए। सिमाल उत्त समय हाथ जोड़े चारों दिशाओं तथा अध्वं और अधो-दिशा को नमस्कार कर रहा था। उसका उद्देश इन छुट्टों दिशाओं से

भ इतिवन्त, ३,७।

र सूत्तनिपात, १, ८।

<sup>े</sup> प्रगुत्तर निकाय, ५, २, ४।

<sup>¥</sup> VIII 22.

<sup>&</sup>quot; बीग्वनिकाय, ३१।

याने वाले यनिष्टों को रोकना था। भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि अपनी रक्षा करने का सही रास्ता यह है कि प्रपने माता-पिता को वह पूर्व दिशा समफे, अपने गुरुषों को दक्षिण दिशा, अपने पत्नी और वच्चों को पिश्चम दिशा, अपने मित्रों को उत्तर दिशा, अपने मृत्यों को अधो दिशा और महन्तों थीर बाह्मणों को उद्धे दिशा समफें। और तब बुद्ध ने (१) माता-पिता और पुत्र, (२) शिष्य और गुरु (३) पित और पत्नी (४) मित्र (५) स्वामी और मृत्य और (६) गृहस्थ और पुरोहित के सम्बन्धों की व्याख्या की। यह अन्योन्यान्त्रित सम्बन्ध कन्म्यूशियन नीति के पांच सम्बन्धों की याद दिलाते हैं जिनमें से तीन तो उनके और बुद्ध के विधान में उभयनिष्ठ हैं, माता-पिता और पुत्र, पित और पत्नी, और मित्र। चीनी लोगों से भिन्न एक भारतीय में राजनीतिक अभिष्ठिच के स्थान पर धार्मिक-वृत्ति अधिक होती हैं; इसीलिए बुद्ध गुरुयों और उनके शिष्यों और गृहस्थ तथा पुरोहित के सम्बन्धों पर अधिक जोर देते हैं तथा धासक और शासित के पारस्परिक कर्तव्यों को छोड़ देते हैं।

बुद्ध नियमों के प्रति मतान्ध या कट्टर नहीं थे। जीवन की अनन्त परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल वह उनका मेल बैठाने के लिए तैयार थे। उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि सूक्ष्म बाह्य-नियमों शीर विधानों से मनुष्य की नैतिक स्वायत्तता पर श्राघात न पहुँचने पाये। बुद्ध ने इस बात की प्रयत्न-पूर्वक घोषणा की है कि वाह्य-श्रिकारों द्वारा व्यक्ति-चेतना का श्रितिकमण नहीं होना चाहिए। अपने अपर श्राने वाली बुराइयों या प्राप्त होने वाली भलाइयों में प्रत्येक मनुष्य, कर्म के विधान के अनुसार अपने ही बोये हुए बीजों—कर्मों के फल पाता हं। कर्म-विधान के व्यवहार में हस्तक्षेप करने वाली कोई

स्वेच्छाचारिया या चपल देवी शक्ता नहीं है। हम जो कुछ रहे हैं वही, हम जो कुछ हैं उसका, निर्माण करता है। युद्ध यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के किए कुछ सामालोपिए या शक्तिकंक शक्तियों का आपल कर सकता सम्भव है जैरी हजा में तैगा आदि; यह शक्तियों कुछ ऐसी विशिष्ट श्राव्यात्मक नामश्चे का विकास करने से पादा होती हैं जिसका अहुत लम्बे अरसे तक प्रयोग न होने ने शय हो जाता है। बुद्ध ने इन शक्तियों को धर्म में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं विया। श्री कन्म्यूशियस की भीति वेभी इस सम्बन्ध में प्रत्यिक वाम्यती वने रहे। समावि श्रीर मूळी को वे श्रवन्तोध्यव यानते थे।

श्री कल्यूशियस की भाँति बुद्ध भी लोक प्रचलित देवताओं के अस्तित्व का अस्वोकार नहीं करते और न उनकी पूजा का निषैध हो करते हैं। ये देवगण संसार के सूध्या और जासक नहीं है, विकि यं आध्यास्मिक सत्तार्थे हैं जिनके पूथक-पूथक क्षेत्र और पूथक पूथक शिक्ष हो। श्री ता सकती है। परम-सत्ता के साथ उनकी तुलना नहीं भी जा सकती है।

श्रामे लक्ष्य तक पहुँचने पर हुये वीधि—शन्तर्शान, पूर्णता श्रीप पृष्टि को भुखला की प्राप्ति हो जातो है। संसार के स्वप्न से हम जाग पहुंच हैं। सम्यक् ज्ञान बीद्ध-साध्या-पथ का सप्तम अपस्पान है, उस पथ का श्रीतम लक्ष्य है सम्यक् श्रानन्द। निर्वाण का शब्दिक सर्थ है एक असी का शमन—काम, हेल श्रीर मोह की श्रीन का शमन। यह कोशी शृत्यता महाँ हैं, वसीकि भगवाय हुन्द ने समन का श्रयं विनाश मा श्रमस्तित्व मानने का विरोध किया है। निर्वाधार्य में निर्वाण का तात्पर्य है शिल्य से सुवित श्रीर समका श्रविकल्प श्रयं है अनन्त-जीवन। इस स्थिति का

Cp Analects, VII. 20.

र लंगुत्त निकाय, ३६, १६।

सम्यक बर्णन नहीं किया जा सकता व्योकि यह स्थिति हमारी शामस्य चेतना के स्तरों से अत्यन्त परे हैं। निर्वाण अजन्मा, असुष्ट और अमर है। " "फिर भी वह परमानन्द है, परम सूल है। जिसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है वह 'गम्भीर, धनवगाह्य, और अमेय हैं जैसे गहन सागर।' 'निर्वाण का परमानन्द इस वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है। यह वह मानन्दावस्था नहीं है जो किसी माने वाली दुनियाँ में प्राप्त होने को हो, बल्कि मारमा की पूर्ण-मुक्ति है जो यहीं इसी जीवन में प्राप्त होती है। यह कोई विश्राम की जड़ स्थिति नहीं परिक एक सिकिय परम शान्ति है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब जीवन का सत्य अर्थ और उद्देश्य हम समक्त पाते हैं, तब दुष्कृत्यों की क्षति-पुर्ति, अन्याय के दमन, दु:खों की निवृत्ति और मानव-जाति के आध्या-रिमक करपाण में सहयोग करने की हमारी इच्छा होगी। स्वयं भगवान बद्ध का अपना जीवन ही एक असीम और अगाध शान्ति तथा विश्वान्-कर्या का उदाहरण है। गम्भीर ज्ञान श्रीर श्रसीम प्रेम निर्वाण के लक्षण हैं। जहाँ एक ग्रोर हीनगान में ग्रहत् की कल्पना चिन्तन-स्वरूप में की गई है वहाँ दूसरी छोर महायान के बोचि-सस्य की कल्पना वया सागर भगवान के रूप में की गई है जी सभी मनुष्यों की ज्ञान-प्राप्ति सम्भव बनाने के लिए अपने परम निर्वाण को स्थमित कर क्षेत्र है। "यतः मेरी यह कामना है कि सभी सचेतन प्राणियों को नितान्त मुक्ति प्राप्त हो, प्रतः में अपने संगी जीवों का त्याम नहीं करूँगा।"2 एतिहासिक वद्ध के व्यक्तित्व में अर्हत की शान्ति श्रीर विरित्ति तथा भीति सत्य दे प्रेष्ट गौर उनकी अयुक्तम्या का संयोग है। मैत्री भीर सत्य-

निष्ठापूर्ण अपने लम्बे जीवन में उन्होंने घनी और निर्धन, पुरुष और स्त्री, सामान्य जन और विद्वान्, पापी और महातमा मभी के प्रति प्रेम और पवित्रता की शंक्ति प्रदक्षित की। पिटकों में बुद्ध की सर्वज्ञता और पवित्रता का वर्णन किया गया है और उन्हें अनेक बार देवताओं का अनुशासन करने और उनका सम्मान पाते दिखाया गया है।

# महायान बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ

बुद्ध को मृत्यु के बाद बहुत भी छा पाखण्ड उठ खड़ा हुआ और बद के शालेखों में भी (तीसरी शती ईं० पूर्व) मत-विभेदों की चर्चा है। विभिन्न शाखात्री के इन विवादों का समकीता करने के उद्देश्य से २४० ई० पूर्व के लगभग अशोक ने एक परिषद बुलाई थी। समय बीतने पर कई शाखाओं का विकास हमा जो मोटे तौर पर हीनयान श्रीर महा-यान में विभवत हैं। महायान का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसमें प्रेम और श्रद्धा दारा सभी जीवों के उद्धार की यांचा ठीक उसी प्रकार विलाई गई है जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा। कनिष्क के जासन-काल में, जो ई० सं० की पहली क्षती के उत्तरार्ध में थे, काश्मीर में एक परिषद बैठी थी जिस में महायान बौद्ध-धर्म को स्वीकार किया गया था। हीन-यान के शास्त्र-ग्रन्थ पाली भाषा में सुरक्षित हैं और यह दावा किया जाता है कि वेही ग्रन्थ महात्मा बुद्ध के युक्ति-सिद्ध हेंतू-न्यायवादी श्रीर भिक्षमों के विहार-माथम सम्बन्धी उपदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महायान के शास्त्र-प्रनथ संस्कृत में हैं। महायान में ऐसे विकास की व्याख्या है जो रहस्यवादी ग्रौर भिक्त-मुलक है। हीनयान में जि-रत्न पर विश्वास किया जाता है, ये त्रि-रत्न हैं, (१) बुद्ध, (२) वर्म श्रीर

(३) संघ। बुद्ध का सत्यस्वरूप है उनकी अन्तर्दृष्टि—बोधि या ज्ञान-ज्योति, उनका धर्म। धर्म का जानना ही बुद्ध का जानना है। धर्म ही बुद्ध की काया है। यह धर्म-काया ही मूल तात्विक-सत्ता है जो अमिलन हैं, अपरिवर्तनज्ञील हैं, अप्रतिम है और सर्वोपरि है।

धाध्यात्मिक धादर्शवाद और भिनतमूलक विश्वास के समन्त्रय में महायान विचार-धारा भगवद्गीता से मिलती जुलती है। दोनों में ही यह उपदेश हैं कि अकर्म से कर्म थेष्ठ है—केवल उसे निष्काम होना चाहिए। दोनों में ही श्रद्धा पर जोर दिया गया है। दोनों की ही घोषणा है कि यदि हम मृत्यु के समय कृष्ण या अमिताभ का चिन्तन करें तो हम उन्हीं के धाम को प्रयाण करते हैं। स्वर्ग के द्वार स्त्रियों और समाज से वहिष्कृत लोगों के लिए खुले हुए हैं। जैसे-जैसे भिनत की महत्ता बढ़ती जाती हैं, चिन्तन पूजन में परिचर्तित होता जाता है और उपदेशक बुद्ध एक देवता बन जाते हैं। "मैं संसार का पिता हूँ। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और सभी को बुद्धत्व प्राप्त होना है।"

महायान बौद्ध-धर्म रहस्यवादी अक्ति धीर श्राध्यात्मिक आयास का धर्म है। "श्रेपने रुग्ण साथी की सेवा स्थिवर करे, वह मेरी ही सेवा कर रहा है"—बुद्ध ने अपने एक मार्मिक अवतरण में कहा है। सेवा घोर श्रात्म-बिलदान पर बुद्ध ने जोर दिया है। यदि हम बुद्ध की धरण जाते हैं तो इसका यह धर्थ है कि बुद्ध और उनके पुजारी के बीच कोई सम्बन्ध है। निर्वाण-प्राप्ति के पहिले बुद्ध एक बोधि-सत्त्व थे। बोधि-सत्त्व रूप में बुद्ध का चरित्र दीपंकर के समय से प्रारम्भ होता है जो चीधीस बुद्धों में से प्रथम थे। अगणित जन्मों और यातना तथा बलदान

<sup>&</sup>lt;sup>प</sup>्यक्षानं पुण्डरीकः।

के जीवनों को पार करते हुए गीतम सध्य की खोर आमे बढ़ते हैं। एक राजिसस्य भावी बुद्ध है, कोई भी जो अपने वर्तमान या भविष्य जीवन में बुद्ध होने के लिए निश्चित है। जातक या जन्म-कवामों में प्रतेक वं।िय-सत्त्वों की नची है। मिलिन्द एण में मैत्रंय बोधि-यटद की नची है 9 महापयान सूत्त जैसे श्रन्य ग्रन्थों में पूर्व-युद्धों का वर्णन श्राया है जो चीबीस बतायं गये हैं। एक दृष्टि से हम सभी बंधि-सत्त हैं, यदापि हमारे भीतर जो बोचि है वह अभी अगट नहीं हो सका। जिनमें बोचि वगट हो जाला है वे अपने समस्त कार्यों को संसार की रक्षा की खेदि में लगा इते हैं। गीतम के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि धरती पर एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ श्रपने किसी न किसी पूर्व-जन्म में उन्होंने ग्रपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान न किया हो। बोबि-सस्व संसार के दु:कों से उदासीन या निर्मेक्ष नहीं रह सकते। वे अपना जीवन-मार्ग प्रारम्भ करते हैं "संसार के प्रति अपनी बंदणा के कारण, देवों श्रीर अनुष्यां समेत समस्त संसार के लाग, कल्याण श्रीर सुख के लिए, समस्त जीवों के पूर्ण निर्वाण के लिए "इसलिए उन्हें वाधि-सत्व महा-सत्त्व कहा जाता है। विन्द्रकीर्ति का कहना है कि जैसे नवीन चन्द्रमा की पुजा की जाती है न कि पूर्ण-चन्द्र की, उसी प्रकार बोधि-सरवीं की उपासना बुढ़ों की प्रपेक्षा प्रविक की जाती है। "जब मैं पास ही खज हुआ हैं तब क्या कोई दूसरा किसी छोटे काम को करेगा? यदि अपने गर्व के कारण मैं वह जाम नहीं करता तो ग्रच्छा है कि मेरा वर्व कट ही जाय '' तब दढ़ थात्मा के साथ शकर्म के कारणों की में नष्ट कर दंगा; यदि वे कारण मुक्ते पराजित कर ले जाँय तो श्रेलीनम-विजय की

१ बंबि निकाय, १०, ६, १, १५,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सवमंप्ण्डरीकं।

मेरी महत्वाकांक्षा तो एक मजाक हो जायगी। मैं सब पर विजय पाऊँगा; कोई भी मुक्त पर विजय नहीं पायेगा।" भगवान बृद्ध का ग्रापना जीवन इस तथ्य का उदाहरण है कि यहाँ इसी जीवन में हम श्रनवरत प्रयत्न से परम-शान्ति श्रीर सुख प्राप्त कर सकते हैं श्रीर इसके साथ ही साथ संसार के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। बोधि-सत्तव करुणा और ज्ञान के देवदूत होते हैं जो यातना-गस्त मानवता की सहायता के लिए अपने निर्वाण-प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये होते हैं। श्री अवलोकितेश्वर श्रीर मंज्श्री जैसे महान बोधि-सत्तव निर्वाण में प्रवेश करने से इसलिए इनकार कर देते है कि वे संसार की यातनाधों का प्रशमन कर सकें। बोधि-सत्व बढ़-प्रभव होते हैं और उनका प्रारम्भ होता है। वे संसार के सुष्टा नहीं है बिक मानव-जाति के सहायक हैं। बुद्ध स्वयं सुष्टा नहीं थे बत्कि केवल एक चिकित्सक थे-एक त्राता-जिसने मुक्ति का एक मार्ग निर्दिष्ट किया। बोधि-सत्त्व-ग्रादर्शं हिन्द्श्रों की श्रवतार-धारणा का प्रतिरूप है। बोधि-सत्त्वों या पारमितों के गुण हैं उदारता, नैतिकता, क्षमा, एकाग्र-चिन्तन और सर्वातिशायी ज्ञान; श्रीर धागे चल कर इन गुणों में पांच श्रीर गुण जोड़ दिये गये--श्रातिम-ज्ञान, शनित, संकल्प, उपदेश-कौशल

भी शान्ति देव के बीध चर्यावतार (७ वीं शती ई०)— मँग्रेजी धनुवाद श्री वार्नेट द्वारा (१६०२)—में उन लोगों के लिए स्राचार- निर्देश दिये हुए हैं जिन्हें वीधि-सत्त्व बनने की स्रमिलाषा हो। उन्हें दृढ़ नैतिकता, शान्ति, ऊर्जिस्वता, चिन्तन श्रीर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धों श्रीर बोधि-सत्त्वों के प्रति उन्हें भिनत रखनी चाहिए। जो भी विभूति उनमें हो या वे प्राप्त करें वह सब दूसरों को देनी चाहिए श्रीर समस्त प्राणियों की मुन्ति के लिए उन्हें अपने स्राप को बिलदान करना चाहिए।

श्रीर करुणा। यहाँ राहनशीलता श्रीर शक्ति की श्रपेक्षा उदारता पर श्रीर करुणा पर श्रधिक जोर दिया गया है।

महायान सम्प्रदाय में इस शिद्धान्त पर विश्वास है कि एक का गुण दूसरे में अवस्थित किया जा सकता है। सगस्त जीवन के अन्योन्याक्षय पर इस मत में जोर दिया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि एक के द्वारा अजित गुण या विभूति का उपयोग दूसरों के कल्याण में किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य केवल अपने आप के लिए ही नहीं जीता।

#### सहायान का अध्यात्म-शास्त्र

धद्वेत वेदान्त की भाति महायान विचारकों का विश्वास है कि परमतत्त्व समस्त संकल्पों से परे हैं श्रीर उसका वर्णन केवल सत्स्यरूप या
सत्-सत्ता, भूततथता, श्रथवा शून्य कहकर किया जा सकता है, वह जी
प्रभोग-सिद्ध निरुपण से शून्य है। तथागत, जो सत्सत्ता को प्राप्त हो
चुके हैं, स्वयं तथता या सत्ता में समाहित हो जाते हैं। नागार्जुन कहते
हैं—"वह कीई उत्पाद-उत्पति नहीं है, कोई उच्छेद-विनाश नहीं
है, कोई निरोध नहीं है, कोई शास्वत नहीं है, कोई एकार्थ नहीं है, नागर्थ
नहीं है, श्राममन नहीं है, श्रीर निर्मम नहीं है।" यह वृष्टिकोण स्पष्ट
करता है कि वृदय-यस्तु-जगत से जो परे है उसके श्रस्तित्व श्रथवा
श्रमस्तित्व के सम्बन्ध में कोई निर्वेश नहीं किया जा सकता। इस
दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट होता है कि इस वृदय जगत की वस्तुयं
धात्म-विरोधिनी है श्रीर इसलिए श्रन्ततः सत्य या सत्रूप नहीं हैं।
उनका श्रस्तत्व केवल सामेश्न हैं। यदि सब श्रसत् ही है तो फिर गुद्ध

श्रीर उनके उपदेशों की ही क्या प्रामाणिकता है? नागार्जन कहते हैं कि बद्ध दो प्रकार के सत्यों की बात कहते हैं, एक तो परम सत्य, परमार्थ ग्रोर इसरा सापेक्ष सत्य, संवृत्ति। श्री ग्रसंग ग्रीर बस्वन्धु का योगाचार-सम्प्रदाय तीन प्रकार के ज्ञान स्वीकार करता है-(१) परिकल्पित सत्य, भ्रांतिपूर्ण ज्ञान जैसे रस्सी में साँप का बोध, (२) परतंत्र सत्य, सापेक्ष ज्ञान जैसे रस्सी में रस्सी का बोध, श्रीर (३) परिनिष्पन्न सत्य, जहाँ हम यह स्वीकार करते हैं कि रस्सी हमारी मानसिक सुष्टि है श्रीर उसका श्रपना कोई श्रस्तित्व नहीं है। इन प्रयम दो को तो सापेक्ष ज्ञान (संवृत्ति) के मीतर ले लिया गया है भीर श्रंतिम परमार्थ या परम सत्य है। योगाचार का मत है कि सभी वस्तुओं का प्रशमन एक अनन्त और सर्वाशय या सर्वोत्तम प्रजा, आलय-विज्ञान में होता है। यह भी भुततथता की श्रिभव्यक्ति ही है, स्वयं भुततथता नहीं है। योगाचार के मत से पदार्थ-विश्व विचारों का वहिर्मतीकरण है, पर सत्ता का भीर अधिक निविकल्प वर्णन भ्रात्मा रूप में किया गया है; श्रीर समस्त विचार कामूल भीर बाधार शालव-विज्ञान इस प्रात्मा का सर्वाधिक निकट उपस्थापन है।

जैसा कि अद्वैत वेदान्त में कहा गया है, हमारी अनुभूति का विद्व न तो स्विश्व से भिन्न है और न उससे एक-रूप। यह मत गणत है कि माध्यमिक यत या सिद्धान्त संसार को सर्वथा अनस्तित्यमय मानता है। उसका तो नाम ही बताता है कि वह मध्य-मार्ग का सम्प्रवाय है। संसार न तो मूल-सत्ता है और न कोरा अनस्तित्व। पदार्थों को कोई परम या स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यथार्थता का यह गुण तो केवल नित्य-परम-सत्ता को ही प्राप्त है—श्रीर फिर भी पदार्थ नितान्त असत् या अनिस्तत्वमय भी नहीं हैं। उनका अस्तित्व उनके सम्बन्धों के कारण है। अनुभूति के विविध अधिकरणों की एक सूक्ष्म और साहसपूर्ण नैय्यायिक आलोचना करते हुए श्री नागार्जुन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ज्ञान में हमें किसी प्रकार की निश्चयात्मकता नहीं प्राप्त होती। किर भी हमें सत्ता का एक आन्तरिक दर्शन होता है— ज्योतिर्मय, अनवगाह्य, अनिवंचनीय, गाम्भीयं और अपरिसीम-प्रसन्नता-पूर्ण। मूल प्रकृति का प्रातिभ ज्ञान, प्रज्ञापारिमता, ज्ञान की पूर्णता, प्राप्त की जा सकती है। वृश्य-जगत एक अर्थ में उससे भिन्न है और दूसरे अर्थ में उससे एक-रूप है। यह मत, जो शंकर का है—यह कि संसार सत् असत्-विलक्षण है—माध्यमिक सम्प्रदाय की यह मान्यता बुद्ध के उपदेशों से मेल खाती है। यह कि पदार्थ सत् है, एक अतिवाद है; यह कि पदार्थ असत् है, दूसरा अतिवाद है। तथागत ने इन अतिवादों से अपने को बचाया और उन्होंने मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया है।"

जहाँ परा-विद्या के मत से केवल परम-सत्ता ही सत् है, वहाँ सामान्य अनुभव या सापेक्षसत्य के संसार में ईश्वरवाद या श्रास्तिकवाद के साथ श्रवतारवाद की भी मान्यता है।

महायान तीन वायाओं पर विश्वास करता है। (१) धर्म-काया या सत्य काया, जो उपनिधदों के शुद्ध-ब्रह्म का प्रतिकृप है, (२) सम्मोग काया या देवी श्रिभव्यवित, जो ईश्वर या व्यक्ति-रूप विधाता का प्रति-रूप है, (२) निर्माण-काया जो भौतिक श्रिभव्यक्तियाँ है, श्रवतारों के प्रतिरूप, व्यक्ति-रूप बुद्ध।

धर्म-काया सर्वव्यापी मूलाघार है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संस्कार नहीं होता, पर जिसका आभास हमें विविध रूपों में मिलता है। यह सब पदार्थों का श्रकतृंक-मूलाधार है जिसे विविध नामों से श्रमिहित

किया जाता है --तत्त्व, शृत्य, निर्वाण, समाधि-काया, बोधि,प्रज्ञा---वह प्रलोकिक ज्ञान जो प्रकृति धौर पुरुष के मेदों से ऊपर है, तथागत-गर्भ या सिद्धि लाभ करनेवालों का गर्भ, धर्म-धातू-समस्त पदार्थी का उत्पत्ति-विकास-स्थल, श्री अश्वषोष के महायान श्रद्धोत्पत्ति में वर्णित भततथता। कहा गया है कि वह ''न ग्रस्तित्वमय है ग्रीर न श्रनस्तित्वमय, न दोनों न दो में एक।" उपनिषदों में ब्रह्म के वर्णन भीर श्री लाग्रोत्सू के ताग्रों के वर्णन की याद दिलानेवाली भाषा में धर्म-काया को इतना महान बताया गया है कि समस्त विश्व उसके माकोष में मा जाता है भीर इतना लघु बताया गया है कि सुई की नोक से उसे भेदा नहीं जा सकता। वह शुद्ध आत्मा है, केवल ज्ञान, नानात्व के संसर्ग से मुक्त। केवल वहीं सत् है। धर्म-काया शून्य उसी प्रयं में है जिस अर्थ में ब्रह्म निर्मण है। बोधि-रूप में वह हम सबके भीतर अवस्थित है और हमें बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करता है। उसे प्रज्ञा-पारिमता कहा जाता है ग्रौर उसे देवी, सर्वेश की शक्ति के रूप में निरूपित किया गया गया है--वह श्राविभीविनी शक्ति जो श्राविभूत होनेवाले तत्व से धवियोज्य है। धर्म-काया समस्त पदार्थी की निःशेषता है। हमारे श्रज्ञान के कारण पदार्थों में नानात्व दिलाई देता है। योगाचार मत से हमारा दृश्य-जगत् विज्ञान है --मानसिक प्रवस्थाश्री की एक शृंखला है, माध्यमिक मत से वह धसत् है।

स्वर्ग में निवास करनेवालों के लिए परम-तत्त्व, वर्म-काया की प्रभिव्यवित सम्भोग-काया—श्रानन्द-स्वरूप के नाम-रूप में होती है—वह रूप जिसमें बुद्ध अपने दिव्य श्रावासों में प्रगट होते हैं; और घरती

The Awakening of Faith.

पर रहनेवालों के लिए उसकी श्रीभव्यक्ति निर्माण-काया के नाम-रूप में होती हैं। बुद्ध या बुद्धों को व्यक्ति-रूप ईश्वर माना गया है, पुरातन सर्वव्यापी श्रीर शर्व-शिक्तमान। जैसे ईश्वर को विष्णु या शिव माना जाता है वैसे हो सम्भोग-काया के भी श्रनेक रूप हो सकते हैं। सत्य के शोधक श्रीर उपदेशक बुद्ध का मानव-जीवन विश्व-तस्य की श्रीभव्यित या उसका श्राविर्भाव है। यह श्राविर्भाव श्राणित बुद्धों में होता है, जो गीतम बुद्ध के पूर्वगामी हो चुके हैं श्रीर अनुगामी होंगे श्रीर जो श्रन्य विश्वों में स्वर्गों के शासक हैं। यहाँ किसी श्रप्रतिम या श्राध-बुद्ध का प्रश्न ही नहीं है। श्रसंग कहते हैं—"यह श्रसम्भव है कि केवल एक ही बुद्ध हुए हीं, क्योंकि फिर तो समस्त बोधि-सस्वों में से केवल एक ही, श्रंप सब को छोड़वर, ज्ञान-ज्योति प्राप्त कर सकेगा।"

फिर भी सभी बुद्ध एक बुद्ध-स्थित के अंग हैं, उस धर्म-काया— शुद्ध ज्ञान के अंग जिसमें ज्ञाता और त्रेय एक-रूप हैं। उपनिषदों के एक प्रसिद्ध श्लीक की उपमा लेते हुए आसंग कहते हैं—"सिरताओं के जल अपने-अपने वरातल के कारण भिन्न जान पड़ते हैं, फिन्तु एक बार सागर में प्रविष्ट हो जाने पर उन सब का धरातल एक हो जाता है और सब एक जल-राशि बन जाते हैं।" एक सामान्य बुद्ध-स्थिति में प्रवेश कर जाने पर सभी सन्तों की यही स्थिति होती है। बुद्ध-श्थिति प्राप्त कर लेने पर हम नवीन सृष्टि बन जाते हैं। महायान सम्प्रदाय में ऐतिहासिक बुद्ध के स्थान पर अनादि अनन्त बुद्ध की प्रतिष्ठा की गई है। घरती पर का उनका जीवन उनके अस्तित्व का सत्य और उपयुक्त स्वरूप नहीं है। सद्धर्मपुण्डरीक में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि बुद्ध ने सांसारिक रूप कैसे घारण किया; जो उत्तर इस प्रश्न का बुद्ध ने दिया है वह हमें भगवद्गीता में कहे हुए कुष्ण के वानय श्रीर जो जोहानी ईसा (Johannine Christ) के उत्तर की पाद दिलाता है—"जब श्रजाहम थे उससे भी पूर्वकालीन में हूँ।" "तथागत इस त्रैलोनय को श्रजानी साधारण लोगों की भाँति नहीं देखतं, वह पदार्थों को निरन्तर उपस्थित देखते हैं। तथागत, जिनको बहुत पहले पूर्ण ज्ञान-ज्योति की प्राप्त हो चुकी थी, उनको जीवन की श्रवधि श्रनन्त हैं। 'वह श्रतन्तागत हैं। जिन्हें शिक्षा की श्रावश्यकता है उनके कल्याण के लिए वह शरीर धारण करते हैं।" "जब लोग श्रविच्यासी, श्रज्ञानी श्रीर इन्द्रिय-सुखों के लोलुप वन जाते हैं तब विचव की गति जाननेवाला में घोषित करता हूँ कि में तथागत हूँ श्रीर में वह उपाय सोचता हूँ जिसके द्वारा इन लोगों को ज्ञानाभिमुख किया जाय—जिससे में उन्हें बुद्ध-विधान के भागी बना सकूँ।" श्रद्धालुशों के मोह-नाश श्रीर ज्ञान-वृद्धि के लिए बुद्ध किसी समय भी प्रगट हो सकते हैं। यह स्वष्ट है कि महायान सम्प्रदाय में परम सत्ता का हृदय एक भाव-सूक्ष्म तत्व नहीं है बहिक वह प्रेम श्रीर करणा से श्राप्तावित है।

बुद्ध अनेक हैं, क्योंकि महायान मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लध्य बुद्ध बनना है। इन सब बुद्धों में से सबसे अधिक जनप्रिय हैं अमिताभ या अमिदा। वे शुद्ध देश—सुवावती—के स्वर्ग में शासन करते हैं। युगों पहले अभिताभ एक महान् राजा थे जिन्होंने अपना गिहासन त्याग दिया और सत्य की खोज में परिवाजक बन गये। तत्कालीन बुद्ध के निर्देश में उन्होंने बोधि-सत्त्व पद प्राप्त किया और बुद्ध बनने के अनेक संकल्प किये, समस्त जीवधारियों के त्राण और एक

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखिये भगवय्गीता, ४, ६-८।

ऐसे स्वर्ग के निर्माण की जपयें लीं जिसमें पुण्यवलीक ग्रात्मायें जाववत सुख, ज्ञान ग्रीर विमलता की स्थिति में निवास कर सकें। उनका संकल्प इस प्रकार है--''जब मैं बृद्ध बन् तो विश्व की दशों दिशायों के समस्त जीवधारियों को मुक्त पर विश्वास और धानन्दपूर्ण ग्रास्था रखनी चाहिए; उन्हें मेरे स्वर्ग में पूनजन्म पाने की एकान्त-कामना करनी चाहिए; उन्हें मेरे नाम का स्मरण करना चाहिए, चाहे वह दस ही बार या उससे भी कम करें और तब यदि उन्होंने पाँच गहित पाप नहीं किये भीर सत्य-घर्म का परिवाद व निन्दा कथन नहीं किया तो ऐसे लोगों की मेरे स्वर्ग में उत्पन्न होने की कामना अवध्य पूर्ण होगी। श्रीर यदि ऐसा न हो तो मैं कभी भी बृद्धत्व न प्राप्त कर सर्कुं!" महायान भनित-साहित्य उपासना, कामना श्रीर समर्पण से भरे स्त्रति-गीतों श्रीर प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है. जिनको पढ़कर वैष्णव श्रीर शैव स्तुतियों की याद आती है। बोधि चयवितार में कहा गया है--"में दुर्वल हैं, दीन हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे श्रपनी श्रर्चना व्यक्त कर सक्। लेकिन धापनी महान् उदारता में ही त्राता स्वयं मेरा समर्पण स्वीकार करें। में अपने आपको अपने हृदय और सर्वस्य के साथ बुद्धों और उनके पुत्रों, (बोधि-सत्त्वों) के प्रति समर्पित करता है। महासत्व मुक्ते स्वायत्त करें। में आप की अर्चना करता हूँ और पाप का दास होने की शपथ लेता हैं।" तमु सुखावती व्यृह में प्रमिताभ के स्वर्ग की चर्चा करते हुए लिखा है-"बुद्ध के उस देश में जीवों का जन्म वर्तमान जीवन में किये गये सत्कर्मी के परिणाम श्रीर पूरस्कार स्वरूप नहीं होता। नहीं, बल्कि वे सभी पुरुष भीर स्त्री जो मृत्यु के समय एक, दो, तीन, चार, पाँच, छैं, प्रथवा सात रातों तक ग्रमिताभ के नाम को सुनते हैं ग्रीर उसे अपने ध्यान में रखते हैं, मृत्यु के समय अभिताभ उनके सम्मुख खड़े

रहेंगे। सान्त मन वे लोग इस जीयन से बिदा लेंगे ग्रीर मृत्यु के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होंगे।" जो लोग अमिताभ के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं वे ग्राध्यात्मिक जरीर ग्रहण करते हैं। श्रमिताभ का स्वर्ग निर्वाण नहीं है, वह तो बुद्ध-क्षेत्र है। महायान सम्प्रदाय में निर्वाण की कामना के स्थान पर मंगलनय पिचमी स्वर्ग में जन्म पाने की ग्राचा प्रतिष्ठित की गई है।

यहाँ हमें भिनत-सम्प्रदाय के सभी तत्व मिलते हैं। श्रमिताभ मनुष्यों को अपनी श्रोर खींचते हैं और उन्होंने अपने पुत्र गौतम को मनुष्यों का मार्ग-प्रदर्शन करके उन्हें अपने समीप लाने के लिए भेजा। श्रवलोक्तिश्वर की पिवत्र श्रात्मा के माध्यम से वह सर्वदा सुलभ हैं। यहाँ श्रद्धा द्वारा मुनित है। यदि अपने श्रन्तिम क्षणों में हम श्रमिताभ की तेजस्वी मूर्ति का चिन्तन करें तो हम उनके स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं।

निर्माण-काया पूर्व-स्थित द्वारा उत्सेधित दृश्य-स्थित है जो इन्द्रिय-धारियों की ग्राध्यात्मिक ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती हैं। बुद्धों द्वारा ग्रहीत मानव-स्वरूप उनकी सत् प्रकृति की केवल ग्रांशिक ग्रीर ग्रप्याप्त ग्रमिव्यक्ति मात्र हैं। हिन्दू ग्रास्तिकवाद को माति यह स्वरूप दिव्य शक्ति द्वारा उपासकों के हेतु—साधकानम् हिताधिय—चारण किये जाते हैं। ग्रसंग का कथन है—"प्रान्ते ग्रन्ते में वोधि-सत्त्व को जीवों के प्रति वैसा ही प्रेम हैं जैसा किसी व्यक्ति को ग्रपने इकलीते पुत्र के प्रति होता है। जैसे कपोतिका ग्रपने वच्चों की रक्षा करती है ग्रीर उन्हें ग्रपने पंछों के नीचे लेने को स्थिर

१ देखिए भगवद्गीता, ८-६।

रहती है वैसे हो कारुणिक बढ़ जीवों की रक्षा करते हैं जो उनके बच्चे हैं।" बोधि-सत्त्व संसार ग्रीर बुद्धावस्था के बीच मध्यस्थीं का काम करते हैं।

श्रवलोक्तिरेवर श्रौर मंज्श्री वोधि-सत्व करणा श्रीर ज्ञान के मूर्त-कप हैं। अवलोकितेश्वर प्रायः नारी तारा के संग रहते हैं जिनकी पूजा एक नारी बोधि-सत्व के रूप में होती है। करणा के देव के रूप में ग्रवलोकितेश्वर नाना रूप धारण करते हैं। मंजधो को हाथ में ज्ञान-करवाल भीर पुस्तक लिए हुए चित्रित किया गया है। इनके बाद मैत्रेय का स्थान है जिन्हें ग्रजित भी गहा जाता है। इनके प्रतिश्क्त अन्य भी अनेक बोधि-तत्व हैं। वे राभी संत्रस्त मानवता को क्लेश-मुक्त करने के लिए उस पर अपनी छाया डालते हैं।

महायान की शिक्षा भारतीय धर्म के अनुरूप है इस दृष्टि से कि उसमें इतनी पर्याप्त उदारता है कि वह परम-सत्ता के ग्रानन्त नानाविध

एक यह द्पिटकोण भी है कि बात्मा के तीन श्रवसास या श्राविभृत रूप है--अन्तर्निहित परमन्त्रता, ईश्वर में उसका भ्राविभीव ग्रीर उसीका सिकयरूप, जो पिता परमेश्बर, पूत्र परमेश्र और पवितासमा

परमेरवर से मिलते-जुलते हैं।

<sup>े</sup> प्लेटो के सिद्धान्त से तुलना कीजिये। फीड्स ग्रीर सिम्पोजियम (Phædrus And Symposium) में 'प्रथम-सिद्धान्त' सर्वोपरि और "जीवन जगत से परे" (Republic) प्रतिष्ठित किया गया है। यह मध्यस्थीं होरा लोगीं की इच्छास्रों को परिचालिल करता है, मध्यस्थ देव या दानव होते हैं जो मन्त्यों श्रीर परम देवी शक्ति के मध्यवर्ती होते हैं, श्रमर होते हैं किन्तु धरती पर दिवोत्तिमा के प्रोस-कामदेव-(Diotima's Eros) की भाँति रहते हैं।

प्रतीक रूपों को अपने में सम्मिलित कर सकती है। जो लोग इस व्यापक उदार दुष्टिकोण के लिए ग्रभी तैयार नहीं हैं उनके लिए वह हीनयान सम्प्रदाय का उपयोग करती है। अज्ञानियों की सत्य का दर्शन कराने के अनेक मार्ग हैं। अन्तर्गृढ-सत्ता की विविध अभिव्यवितयों के रूप में अनेक प्रतीकों को सहन और स्वीकार करने की क्षमता ने महायान धर्म को यह धिक्त दी है कि वह अपने आपको नवीन परिस्थितियों के अनुकुल बना सके। उसका अध्यात्म-बास्त्र और धर्म हिन्द-वर्म के सबल प्रभाव में विकसित हुआ है। हिन्दू-वर्म की देव-सृष्टि से अनेक देवों योर देवियों को स्वीकार कर लिया गया है। महायान में निर्वाण का वर्णन ऐसा किया गया है कि वह पहले से ही सम्पन्न सहय तथ्य है। उसका निर्माण नहीं होता। जैसे ही हमारा श्रज्ञान नष्ट होता है निर्वाण हमें मिल जाता है। निर्वाण का ग्रर्जन या सर्जन नहीं होता। निर्वाण न मुन्तानुबन्धी है श्रीर न उसका विनाश हो सकता है। समस्त वयोग-सिद्ध विभेदों श्रीर पदार्थी से वह ऊपर है। ज्ञान श्रीर प्रेम उसमें एकाकार हैं। जिन लोगों में बोबि-चित्त सजग हो जाता है वे भूत-समुदाय की रक्षा के लिए अपने आपको बलिदान कर देते हैं। यह सांसारिक जीवन निर्वाण की सत्ता से हमें दूर नहीं ले जाता। उपपन्नता भी प्रस्तित्य ही है। यद्यपि यह जीवन असत् है फिर भी अर्थ-हीन नहीं है। विमलकीति-सूत्र का कथन है-"जैसे कमल पूष्प संखी धरती पर नहीं उत्पन्न होता बल्कि जलमय श्रन्थ-कीचड से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार बोधिचित्त या ज्ञानमय हृदय की उत्पत्ति होती है। कामना श्रीर पाप के पंक से ही बुदत्व के बीज श्रंकुरित श्रीर विकसित होते हैं।" जव हम इस बुद्ध-प्रकृति, बोधिचित्त का विकास कर लेते हैं जो बद्ध की तारियक प्रकृति है, तब हम समस्त नुसे के ताथ एक ही जाते हैं,

तव हमें प्रज्ञा अथवा श्राघ्यात्मिक ज्ञान-दोप्ति और करुणा ग्रथवा निस्वार्थ परहितरित प्राप्त हो जाती है।

महायान वौद्ध-धर्म ने लोगों को न केवल बढ़ों के स्वर्ग का स्नाहान विया बिन्क घरती पर एक व्यवस्थित स्रीर स्वस्थ जीवन की भी प्रेरणा दी। उसका उद्देश्य या सभी मन्ष्यों को सूखी बनाना। संसार में जीवन की प्रेरणा धर्म-भावना से मिलनी चाहिए। जैसे प्रहंत का शावशं हटा कर उसका स्थान बोधिसत्व के श्रादर्श ने ले लिया, ठीक उसी प्रकार तावस के प्रादर्श का स्थान गृहस्थ के प्रादर्श ने ले लिया। कामना यह थी कि संसार में रहा जाय पर संसार का बन कर नहीं। महन्तों की परम्परा चलती रही पर देव-विभृति-सम्पन्न सामान्य व्यक्ति को भी गौरव-पद दिया गया। संस्कृत ग्रन्थ विमलकीति-निर्देश में वर्णित विमलकीति का चरित्र बताता है कि कैसे हम लोगों में चल-मिल सकते हैं, घरों में रह सकते हैं सामान्य लोगों और पापियों के मित्र बन सकते हैं और फिर भी साधु बने रह सकते हैं। विमलकीर्ति बैशाली में रहते थे पर 'केवल जीवों की रक्षा के आवश्यक उपाय के निमित्त: भ्रत्यन्त सम्पन्न, सर्वदा दीनों की चिन्ता करने वाले ग्रात्मानुशासन में विशुद्ध, समस्त धार्मिक उपदेशों का पालन करने वाले, शान्ति के प्रभ्यास से समस्त कोध दूर करते हुए, उद्यम के अभ्यास से समस्त आलस्य दूर करते हुए, एकाग्र चिन्तन से समस्त क्षीभ मिटाते हुए, ज्ञान की पूर्णता से समस्त अज्ञान दूर करते हुए; यद्यपि वह सामान्य गृहस्थ मात्र थे फिर भी शुद्ध विहारिक धनुशासन

<sup>े</sup> मूल संस्कृत-प्रन्थ खो गया है पर उसके चीनी रूपान्तर का प्रंग्रेजी यनुवाद ओफेसर इंदुमी ने किया है—Eastern Buddhist III, (१६३८-३६)

का पालन करते थे; यद्यपि उनके एक पत्नी थी और बच्चे थे फिर भी वह शद्ध धर्माचरण का पालन करते थे: यद्यपि वह परिवार से घिरे थे. फिर भी वह सांसारिक जीवन से अपने को बिलकुल अलग रखते थे; यद्यपि हीरक-जटित सांसारिक ग्राभुषणों का प्रयोग करते थे फिर भी वह श्राध्यारिमक विभा से विभासित थे: यद्यपि खाते-पीते थे फिर भी चिन्तन के शाह्लाद से भ्रानन्द पाते ये; यद्यपि द्युतशालाभ्रों में जाते ये फिर भी जुमारी लोगों को सत-पथ का प्रदर्शन करते थे: यद्यपि किम्बदन्तियों भीर पाखण्ड-पन्थों के संसर्ग में ग्राते थे फिर भी ग्रपनी सत्य-श्रद्ध। पर कभी श्रांच न श्राने देते थे; यद्यपि सांसारिक विद्याश्रों का उन्हें गम्भीर ज्ञान था फिर भी बुद्ध द्वारा उपदिष्ट ग्राध्यात्मिक तथ्यों में ही उन्तें सर्वदा भानन्द मिलता था; यद्यपि सभी प्रकार की वृत्तियों या व्यवसायों से वह जाभ उठाते थे फिर भी उनमें निमग्न हो जाने से बहुत दूर रहते थे; सर्वदा विद्यालय में प्रवेश करने पर युवकों श्रीर श्रज्ञानियों को उपदेश देते थे; व्यभिचार के अड़ों या वेश्यालयों में प्रवेश करने पर सब को कामकता की बराइयाँ स्पष्ट करते थे; मद्य-विकेता की दुकान पर पहुँचने पर सबको उच्चतर पदार्थों की खोज के लिए प्रेरित करते थे: धनिकों के बीच सद्धमें का उपदेश देते थे; क्षत्रियों का यान्ति सिखाते थे; ब्राह्मणों के बीच पहुँचने पर उनका दर्प दूर करते थे; महामंत्रियों को न्याय का उपदेश देते थे; राजकुमारों को निष्ठा कम कीजिये और पित-भिनत का उपदेश देते थे; राजदरबार की महिलाओं को ईमानदारी का उपदेश देते थे; जनता में सद्गुणों की कामना और रक्षा का उपदेश देते थे।" अपने अद्वेत अध्यात्म-शास्त्र श्रीर श्रास्तिक-धर्म से समन्वित, महायान शाखा के श्रनेक सिद्धान्त श्रीर जनने विस्तृत प्रयोग भगवद्गीता के उपदेशों से मिलते जुलते, उनके

## चोन में नौद्ध धर्म

जब गौतम बुद्ध गंगा की घाटी में अपना उपदेश दे रहे थे तब कल्प्र्शियस और लाओ त्सू चीनी जनता के आद्य-ब्रह्मवादी विश्वास का संस्कार कर रहे थे। ये उपदेश यद्यपि अपनी परम्पराओं में भिन्न थे फिर भी उनका उद्देश्य सामान्य या एक था, और वह था अपने अनुयायियों के मन में आध्यात्मक विधान-धर्म या ताओं का प्रभाव द्याला। उन सबको इस विश्व पर और इस विश्व में काम करनेवाले एक आध्यात्मिक उद्देश्य पर विश्वास था। ईसा के जन्म से भी पहले की सदियों में बौद्ध-धर्म का उपदेश और प्रचार, उसके प्रतिष्ठाता के आदेश का पालन करते हुए, अनेक देशों में किया गया। जैसे-जैसे यह धर्म एक देश से दूसरे देश में फैलता गया वैसे-वैसे वह महत्वपूर्ण स्थानीय तत्त्वों को स्वायत्त करता हुआ समृद्ध होता गया।

जय बीद बर्म का प्रवेश चीन की पिचार-धारा में हुआ तब पह कल्प्यूशियसवादी और ताओवादी दर्शनों से चुलिमल गया और इस अकार उसका विकास एक ऐसे पृथक रूप में हुआ जो चीन के लिए विशिष्ट था। उसमें चिन्तन-मूलक ज्ञान पर वैसे ही जोर दिया गया जैसे समाज की सेवा पर। जान, भनित और कर्म के समन्वय से बीद वर्ष ने विद्वानों और श्राव्यात्मिक लोगों—-दोनों का व्यान ग्रपनी ग्रोर ग्राकषित किया।

जिस समय बौद्ध धर्म का ज्ञान चीन के लोगों को हुआ उस समय चीन की परिस्थित उसकी स्वीकृति के बिलकुल अनुकूल थी। कन्प्यूशियस का धर्म गम्भीरतम आध्यात्मिक प्रश्नों का कोई उत्तर न दे पाता या और न लोगों की धार्मिक पिपासा को ही शान्त कर पाता था। दसरी और ताओवाद ने धार्मिक चिन्तन की कामना जगा दी थी, एक ऐसे अनिश्चत 'कुछ' की कामना जगा दी थी जो जीवन को प्रकाश और अमरता की आशा से भर देता। उसमें तो इसका भी संकेत किया गया था कि ऐसा कोई धर्म पिचम से अर्थात् भारत से आयेगा। बौद्ध-धर्म की ज्योतिर्मय आध्यात्मिकता और उसके धार्मिक अनुष्ठान व उपासना के उज्वल स्वरूपों की बड़ी प्रशंसा की गई। मृत माता-पिता के प्रति चीनी लोगों की भिनत को बौद्ध धर्म मृतात्माओं के प्रति अपनी प्रार्थनाओं में सुरक्षित बनाये रहा। मृत्योपिर जीवन की स्वाभाविक मानव-आशा को भी उसने सन्तुष्ट किया। छठीं सदी में भारतीय विद्वान बोधिरुचि ने, जिन्होंने अमितायुस सूत्रोपदेश का

े धिस्तत्व के गृहतम प्रक्तां का कोई उत्तर इसने न दिया; न तो जीवन-संग्राम के लिए इसने शक्ति दी और न मृत्यु के क्षणों में विश्राम-सुखा'-Truth and Tendition in Buddhim

by Reichelt, E. T. (१६५७), ५0 €1

<sup>&</sup>quot;बौद्ध धर्म ने चीन की पूर्ण श्राध्यात्मिक विजय प्राप्त की थी। न केवल चीन की मूर्तिकला श्रीर कुछ प्रथा में चीन की चित्रकला बल्कि चीन का समस्त बौद्धिक जीवन बौद्ध धर्म में निमम्न ही नया।"—A Short History of Chinese Civilisation, by Wilhelm (1929), p 245.

चीनी भाषा में अनुवाद किया था, एक ताभ्रोवादी रसायनिक को जीवन के भ्रमृत की व्यर्थ खोज करने के कारण फटकारा था:

> कितनो व्यर्थ प्रार्थनायें यह पाँच बीसियों के जीवन की जो है इतना क्षुद्र कि जितना देख रहे हो ?—— तब, जब श्रक्षय-जीवन रक्षित मोद-भरा श्रपदार्ग तुम्हें श्रमितायु कृपा से।

चीनी लोगों की गम्भीर आध्यात्मिक प्रकृति को बौद्धवर्म ने ध्यन नेतिक-अभ्यास द्वारा निर्वाण तथा आध्यात्मिक हेतु-वाद या कर्म योग के सिद्धान्त से बहुत उद्दीप किया। अस्थिर देवताश्रों और एक पूर्वाव धारण मूलक दर्शन के दैवायत्तभाग्यवाद से पीड़ित लोगों को बुद्ध का सन्देश है: "आदि और अन्त, काल और अनन्तता के प्रश्नों से परेशान मत हो।" "सत्य यह है—वह जो है, तो यह अवश्य होगा; वह जो उदय हुआ, उसी से इसका उद्भव है। यदि उसका अस्तित्व न हो तो इसका भी अस्तित्व न हो पाता। उसके लय हो जाने से इसका भी लय हो जाता है।" इद्धिवादियों को यह जानकर बड़ी आश्चित्त मिलेगी कि यह विश्व व्यवस्था-मूलक है और मनुष्य को अपने भाग्य-निर्माण की पूरी स्वाधीनता है। अन्तर्भावता और तितिक्षा के ताओवादी आदर्श पहले ही बौद्ध रहस्यवाद की अमूल्य विरासत हो चुके थे। ताओवाद के कुछ देवताओं को बौद्ध-धर्म में स्वीकार कर लिया गया।

Saunders: Epochs of Buddhist History (१६२४) पृष्ठ १२२।
 मिक्सिमनिकाय, ७६।

#### साहित्य

चीनी भाषा में अनुदित होनेवाला प्रथम बौद्ध अन्य है वयालिस परिच्छेदों का सूत्र जिसका अनुवाद काश्यप मातंग ने किया था। इसमें श्री कन्प्यूशियम के अनालेक्टस् की शैली में बुद्ध के उपदेशों के उद्धरण दिये गये हैं।

अनालेक्टस् की पद्धति में प्रत्येक पैराग्राफ का प्रारम्भ 'प्रभु कहते हैं' शब्दों से होता है। उसमें कर्म-सिद्धान्त, पुनर्जन्म, चिन्तन श्रौर तपरचर्या तथा समस्त जीवन की पवित्रता का उपदेश दिया है। सयस्त जीवन में पशु-जीवन भी सम्मिलित है। श्रहंत को श्रादर्श माना गया है भीर वोधि-सत्व की घारणा का कोई उल्लेख नहीं हैं। चीन जैसे पित्-भनित के देश में विहार का जीवन या स्थविर-जीवन कभी जन-प्रिय नहीं हो सकता था; इसलिए इस बैखानस जीवन को कोगल जन-प्रिय बनाने के लिए इस सुत्र में पारिवारिक जीवन की स्तुति और उराका उरकर्ष गाया गया है। यदि कोई स्थविर स्त्रियों से मिलता है तो उसे युवलियों को अपनी बहिने या वेटियां और युद्धायों को धपनी मातायें समक्तना चाहिए। अन्य हीनयान प्रन्थों का अनुवाद ई० संन् की तीसरी सदीतक हुआ। जीवी सदी ई० के बाद हीनयान-साहित्य का ग्रापकर्ष प्रारम्भ हथा यद्यपि भारत से लीटने के बाद होनत्सेंग ने सर्वास्तिबाद ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनुदित कराने में वड़ी अभिएवि ली। बस्वन्य वे धिमधर्म-कोष का अनुवाद काफी गहले हो चुका था। हीनयान अपनी प्रधानतः घास्त्रीय आध्यात्मिकता भीर शृहता-बाबी कठोर नैतिकता के कारण चीन में जनशिय गहीं ही पाया।

भारत में जो मतभेद बीड वर्ष में सत्पन्न हुआ उसे चीन में प्रदेश १२

होने से नहीं रोका जा सका। करुणा, पवित्रता, और सीजन्यता के ग्रपने महान् ग्रादर्शों के कारण महायान ने चीन की मन: चेतना पर गहरा प्रभाव डाला। महायान का ग्रन्थात्म रहस्यवादी ग्रीर चिन्तन-मूलक होने के साथ-साथ युद्धिवादी और गुश्म तथा कठोर भी है; उसका नीतिशास्त्र व्यक्तिवादी ग्रीर सामाजिक दोनों है। इसके श्रतिरिवत, चीन में प्रवेश करते समय महायान बौद्ध-धर्म स्वयं एक ग्रस्थिर ग्रौर निर्माण की दशा में था। इसलिए वहाँ उसका विधिष्ट विकास सम्भव हो सका। सन १४८ ई० में पाथियन राजकुमार श्रांशिकाओं गौर उनके इण्डोसीधियन सहकारी लोकरस ने श्रमिता-युष्यति-पुत्र का चीनी भाषा में अनुवाद विध्या। इस ग्रन्थ ने एक मवल ग्रास्तिकवाद की प्रतिष्ठा की जिसके लिए चीन सदियों से भ्राने को तैयार कर रहा था। सुखावतीव्यह, प्रज्ञा पारिमता और भवतंसक सूत्र के कुछ यंशों का यनुवाद चीनी भाषा में सन् १५० ई० तक हो गया शीर सद्धमें पुण्डरीक भ्रीर ललित-विस्तार सन् ३०० ई० के लपगम प्रकाशित हुए। धर्मरक्ष (२६६ से ३१३ ई०) ने संसर्भ पुण्डरीक का अनुवाद किया था; उन्हीं ने उल्लम्बन सुत्र को जनप्रिय बनाया जिसके द्वारा चीनी लोगों की मृतक-श्रद्धा को बोद्ध धर्म में स्थान मिला। जुमारजीव ने, जो सन् ३८३ ई० में चीन श्राये थे, श्रश्वधीय ग्रीर नागार्जन की जीवनियों तथा कुछ यन्य दार्शनिक ग्रन्थों जैसे

<sup>े</sup> डाक्टर हूसी, जो बौद्ध धर्म के कोई बड़े प्रशंसक नहीं हैं, स्वीकार करते हैं कि "बौद्ध धर्म एक अप्रतिहत शक्ति लेकर आया...... करप्यूशियनवाद और ताओवाद की दैवायलभाग्यवादिता को उसने छिन्न-भिन्न कर दिया...और आत्मा की अविनश्यरता का विचार नीनी जनता के हृदय में गृहरे जगा दिया।"

अवतंसक-सूत्र पर लिखी नागार्जुन की टीका और हरिवर्मा के सत्य— सिद्धिशास्त्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया। भारत्वेय स्थविर परमार्थ ने सन् ५५० ई० में अञ्चवोष के महायान् श्रद्धोत्पाद का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बाद में महायान् मत के अन्य अनेक अन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।

चीन के शासकों—सम्राट वू (२६५ से २०० ई०) श्रीर सम्राट मिन (३१३ से ३१६ ई०)—ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत रुचि ली श्रीर नानिका तथा चेंगनान शहरों में १८० से श्रिवक धार्मिक प्रतिष्ठाल यनवाये। वाद के सम्राटों,—युद्यानती (३१७ से ३२२), मिंगती (३२२—३४२), कीनवेनती (३७१—३७२), हियायु-वृती (३७३—३६६) श्रीर नैनती (३६७—४१७)—ने बीद्ध धर्म को मान्यता व संरक्षकता दी। वी राजवंश की नींव सन् ३८६ ई० में उत्तर से श्राई विदेशी जातियों ने डाली थी श्रीर यह राजवंश ईसा की छठी शताब्दी के मध्य तक सत्ताख्द रहा; इस राजवंश ने भी बीद्ध-धर्म के प्रसार को श्रीत्साहन दिया श्रीर अनेक बीद्ध सन्धों के अनुवाद इसी के शासन-काल में हुए जैसे कुमारजीव, पुण्यत्राता तथा श्रन्य लोगों द्वारा किये गये अनुवाद।

#### विमल-धरामत या क्वेत-कमल-सम्प्रदाय

उत्तरी चीन के शांसी स्थान में उत्पन्न हुए एक चीनी बौद्ध श्री हुयी-युग्नान (३६३—४१६ ई०) ने महायान् सम्प्रदाय के विभिन्न मतों में सबसे प्रमुख मत विमल-धरामत की स्थापना भारतीय उपदेशकों बुद्धयशस् और बुद्धभद्र की सहायता से की। उनकी प्रथम दीक्षा एक सरोवर के निकट स्थित मठ में हुई थी। उस सरोवर में कमल फूल खिल रह थे इसीलिए उनके सम्प्रदाय का नाम स्थेत-यामल-सम्प्रदाय पड़ा। पर चौदहवीं सदी के प्रारम्भ के लगभग एक गुष्त राजनीतिक संस्था ने प्रपना यही नाम रख लिया, इसिलिए उसके फंमटों से बनने के लिए इस सम्प्रदाय के यनुयायियों ने इसका नाम यदल कर 'विमल-धरामत' कर दिया। श्री हुई-युग्रान तथा अन्य वाश्रावादियों को अपनी गम्भीरतम वामिक कांक्षाओं श्रीर जिज्ञासाओं को तृष्ति देनेवाले उत्तर महायान में मिले जिसमें धमिताभ को सर्व-पिता या विदव-पिता माना गया है। इस सम्प्रदाय में श्रीमतायुव्यान-सूत्र श्रीर यृहत् तथा लघु सुखायतो ध्यृह श्रीर अध्यविष के श्रद्धांत्माय को छाश्त्र-रूप में स्वीकार किया गया है।

इस सम्प्रदाय में समस्त प्राध्यात्मिक जटिलताथों धीर सुक्ष्मताथों को सीचे काटते हुए यह शिक्षा वी गई है कि अमिताभ पर सरल श्रद्धा प्रीर उनके नाम का अभिवन्दन धीर प्रावाहन मुक्ति देता है। इस उपदेश का मूल पुरातन है और उसका प्रभाव सार्वदेशिक। शन्य सम्प्रदायों में अभिताभ की उपासना को मुक्ति-नामं के रूप में स्वीकृति दी गई है, भले ही उसे एकमात्र मार्ग या सर्वोत्तम मार्ग न माना गया हो। ग्रद्धविष्ठ के महायान-श्रद्धीत्याद में एक सूत्र का उल्लेख है जो इस प्रकार है: "यदि बोई व्यक्ति अपने मन-मस्तिष्क को पिष्ठम स्वंगाधिवासी अभिताभ बुद्ध पर एकान्त-केन्द्रित और ध्यानस्य कर देता है, शीर यदि उसके सत्कमं सत्मामं पर होते हैं, शीर यदि वह उस यानन्दमय स्वर्ग में उत्पन्न होने की कामना करता है तो वह वहां उत्पन्न होना और निरन्तर बुद्ध के सम्मूख रहने से फिर कभी उसका पतन नहीं होगा।" "यदि हम अभिताभ बुद्ध के अनाग्रनन्त स्वरूप का

चिन्तन करें तो ग्रन्ततः हम भावी शान के लोक में पहुँच जायेंगे।" 9

शमिताभ की धारणा किस प्रकार उत्पन्न हुई इसके विभिन्न वर्णन किये गये हैं। कहा जाता है कि बुद्धत्त्व-प्राप्ति की समस्त स्थितियीं को पार करने के बाद वह भ्रन्तिम बार भ्रानन्द-लोक पश्चिमी स्वर्ग में उत्पन्न हए जिसे सुखावती कहा जाता है। उसके बाद वह फिर कभी अवतरित नहीं हुए और इसलिए अपने दो बोधिसत्वों के माध्यम से, जो सच्टि की सहायता करते हैं, वे अपना काम करते हैं। कुछ लोग शमिताभ को गौतम से तीन पीढ़ी पूर्वज मानते हैं; श्रीर कुछ दूसरे लोग गीतम को ही श्रमिताभ के श्रन्तिम श्रवतारों में से मानते हैं। कुछ श्रीर इसरे लोग श्रमिलाभ को समस्त बुद्धों का समन्वित नाम मानते हैं। नाम स्वयं ही उन समस्त विभृतियों का प्रतीक है, जो बुद्धस्य के लिए ग्रावध्यक हैं। 'ग्र' का ग्रथं है शिवत्व, साधुत्व; 'मि' नैतिक ग्राचार का प्रतीक है, 'ता' का अर्थ है विन्तन श्रीर 'भ' है जान: सुखावती व्यृह-सूत्र में इसका वर्णन धाया है कि किस प्रकार श्रमिताभ ने जीव-धारियों को दु:ख-मुक्त करने की बयालिस शपथें लीं, किस प्रकार उन्होंने प्रगणित पतित ग्रात्माग्रों के लिए ग्रसीम विभृति श्रीर उद्घारक शक्ति संचित की और किस प्रकार वह "ग्रखण्ड-ग्रायुश्चीन-बुद्ध" हैं; यह वर्णन स्वयं गीतम का है। यदि हम परम-स्थिति तक ग्रमिताभ का अनुकरण श्रीर अनुगमन करना चाहते हैं तो हम उन्हें अपनी श्रात्मा में ही पायेंगे। गीतम बृद्ध का सम्मान श्रीर ग्रचंन उपदेश श्रीर सम्प्रदाय के सांसारिक प्रतिष्ठाता के रूप में है। निम्नलिखित सन्दर विनय श्रमिताभ के प्रति कही गई है:--

परम-पुनीत-पूर्ण-देव! तुम भासमान
जग-जान में श्रीर कण-फण में।
जैसे शुश्र लोला-लोल चिन्द्रका विलोड़ित है
सरि-सर-सागर सहस्र जल-कण में।।
सतत प्रवाहित प्रसन्न करूणा की धार
देव! छोड़ती न जीव एक भी तपन में।
तिरता सतत शाल भूत-दया-पोत पूत
पार लाता दुःख पाराबार एक क्षण में।।
ध्याधि-बाधा-बाधित बिक्कत विश्व के महान्
त्राता हो, चिकित्सक हो देव! तुम जग के।
पिक्चम का स्वर्ग सर्व-सुलभ बना के तुम
सबको बलाते देव! करूणा में पम के।।

चीनी स्थविर थी युनची ने ग्रमिताभ की प्रतिज्ञा का वर्णक निम्नचिखित शब्दों में किया है:—

हैं कवाचित् जीन ऐसा एक भी
कामना जिसकी कि पाए जन्म मेरे राज्य में
ग्रॉर श्रद्धा के प्रसन्नाद्द्यास में
मन्त मेरे नाम का
ग्राह्मान करता है कभी दश बार भी,
तो न वह वंचित रहेगा उस महा श्रनुभूति से।
सिद्धि सबकी प्राप्त होगी बीच की,—
बोध मेरी योजना का श्रीर धर्म-विधान का।
हाँ, सभी की सिद्धि होगी—श्राप्ति होगी ईश की।

<sup>Reichelt Truth and Tradition in Buddhism (1927) p. 137.
Ibid 90 १३६.</sup> 

शुद्ध वाह्य शून्यवाद पर आघारित इस भिनतमूलक धर्म की प्रधान केन्द्रीय प्रार्थना है: 'श्रद्धाविश्वास युक्त में अभिताभ की शरण जाता हूँ।'' और यह प्रार्थना दक्षिण चीन से मंचूरिया तक, जापान श्रीर कोरिया से साइबेरिया की सीमा तक गूँजती रहती है। यह प्रार्थना उस दिव्यसत्ता के हृदय तक पहुँचने का मार्ग खोल देती है, उस नाम तक पहुँचने का मार्ग जो सब नामों से ऊपर है, जिस नाम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को श्रात्म-लाभ हो सकता है और वह बुद्ध वन सकता है।2

इस तम्प्रदाय के दूसरे महान् उपदेशक हैं थी तानहुमान (५०२—५४६ ई०)। उन्होंने मिताभ की धारणा की भीर शिवक व्याख्या—विवृति की। श्री सैनताभी के उपदेशों के द्वारा भिताभ की धारणा में भनन्त जीवन भीर प्रतिनिधित्राता सम्बन्धी धारणायें सिजिबिक्ट हो चुकी थीं। भ्रमिताभ और उनकी श्रनुकम्पा भीर शिव के दो महान् शापकों या प्रकाशकों को लेकर एक त्रिमृति वन चुकी थीं भीर मृतित या निर्वाण इन तीनों पर श्रद्धा रखने से प्राप्त होता है। यद्यपि विमल-धरामत का विश्वास है कि करणा-दया-थवितत

Nau-Mo O-milo Fu Na-mo Amido Butsu Japanese Na-mo Amido pul Korean

<sup>&</sup>quot;यह मध्य यूग के ईसाई धर्म संव के प्राचीन चूनिमोमिष्टिका से भिन्न या निम्न धौर कुछ नहीं है जो यहाँ फिर एशिया की धरती पर प्रगट हुआ है.....वही धन्तिचन्तन भीर घात्मा को परमात्मा में निमन्जित करना जो चिन्तन का सार या धात्मा है।"—Truth and Tradition in Buddhism by Reichelt, P. 116.

में उल्लिखित।

धामिताभ के हृदय तक पहुँचने का मार्ग भवित है, फिर भी अध्ययन छोए चिन्तम का गहिष्कार नहीं किया गया। सगस्त सृष्टि को अभिताभ में समन्तित समभने वाले जान और अमिताभ को अपना केन्द्र बनानेवाले ध्यान से अमिताभ पर श्रद्धा की भूमि तैयार होती है। बौद्ध मठों में एक निन्तनागार होता है। निम राजवंश के अन्तिम विगों में रहनेवाले श्री सीमिंग कहते हैं: "बुद्ध का नाम लेनेवाले सभी लोगों से में बिनतपूर्वक आर्थना, अनुनय और प्रवीधन करता हूँ कि वे सत्यनिष्ठ हृदय से अमिताभ का नाम लेते नलें और इस प्रकार धर्म: शर्म: उस स्थित को प्राप्त करें बहां फिर हृदय को व्यामोह नहीं हो सकता, जब कमल अपने आप सिल उठता है और हृदय बुद्ध के दर्शण करता है।

यह सम्प्रदाय महायान सम्प्रदाय का ही एक विकास है क्योंकि यह ऐतिहा कि बुद्ध को अनायनन्त सत्ता की अनेक अभिव्यक्तियों में से एक मानता है—उस सत्ता की अभिव्यक्ति जिसे धर्म-काया अथवा स्थला कहा गया है और शब्दों में जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बंधिसत्वयान अथवा बोधि-सत्त्वों के मार्ग पर उसे विक्वात है। इस मार्ग में दीक्षित होने के लिए हमें संघर्ष-रत मानवता के द्वित में विव्वान का जीवन बिताना होगा। यह मत श्रद्धा को उद्धारक तत्त्य मानने वाला है और उस महान् नवीन जन्म पर विक्वास रखता है जो परिचमी स्वर्ग में जहाँ विश्व भर के महान् कार्यणक पिता का निवास और शासन है जिन्होंने सर्वश्वितवाली को धरती पर मनुष्य के रूप में भेजा है जो श्रव अपनी करणामयी भावना के लिए के क्या में जहाँ विश्व पर स्वरा करणामयी भावना

(कुछानियन) से लोगों को प्रपनी थ्रोर धार्कांषत कर रहे हैं। ग्रपनी इन मान्यताओं के वल पर यह मत चीन की घार्मिक धात्माओं को एक ऐसा विश्वास देता है जो उनके हृदयों को छू लेता है।

#### चाँन बौद्धधर्भ

नांन या जेन बौद्ध-मत के प्रतिष्ठाता श्री बोधिधर्म हैं जो दक्षिणी भारत के कांजीवरम के एक उपदेशक थे श्रीर गीतम के बाद ईश्वर-दृतीं की प्रदेश इसवीं पीढ़ी में होने का दावा करते थे। उन्होंने प्रपते जीयन के नी वर्ष चीन में (५२७-५३६ ई०) ग्रोयांग के निकट साधोलिन बौद्ध-विहार में विताये थे। उन्हें कोई सधिक लोकप्रियता नहीं मिली, अहिक एक 'शून्य-दर्शी ब्राह्मण' होने की प्रसिद्ध मिनी थी। बोधिधम के समग्र में महायान बौद्ध मत बाह्य-ग्राधारों पर भूक रहा था। जब सफाट लियांगवती ने जो नानिकंग में रहते थे, बोधिवर्म को बताया कि उन्होंने बौद्धधर्म की उन्नति के लिए और सामान्य जनता में उसकी जड़ मजबूती से जमाने के लिए वड़ी-बड़ी इमारतें बनवाई हैं और साहित्यिक कार्य की प्रेरणा दी है, तो बोधिधमं ने उत्तर दिया: "यह सब बाहिरी बातें हैं जिनसे कोई लाभ नहीं। सबमुख महत्त्वपूर्ण ग्रीर मृत्ययान् चीजें वह है जो बान्त चिन्तन श्रीर मनन से प्राप्त होने वाले ज्ञान श्रीर अन्तर्गृद्धि से प्राप्त होती हैं।" परम तत्त्व वर्णनातीत है। जब विमल कीति ने एक बोधि-सत्त्व द्वारा व्यवत किये गये ग्रद्धैत सिद्धान्त के सम्बन्ध में मंज्थी से पूछा तो मंज्थी ने उत्तर दिया : "जैसा कुछ में इसे सनभता हैं इस सिद्धान्त की दृष्टि तब होती है जब मनुष्य गणस्त पदाणों गो ग्रमिष्यवित, श्रीर उपपत्ति के समस्त स्वरूपों से वाहर श्रीर पर तथ।

जान ग्रीर तर्क से ऊपर मानता है। यह मेरी धारणा है। क्या में श्राप से पूछा सकता हैं कि श्राप इससे क्या समभते हैं?" विमलकीति मीन रहे। मीन ही उपयुक्त रहस्यात्मक उत्तर है। वृद्ध को जो नवीन अन्तर-द्ष्टि बोधि वक्ष के नीचे प्राप्त हुई, उसे उन्होंने ग्रपने शिष्यों को देने का प्रयत्न किया। बोविधर्म ने उपदेश दिया था कि तात्कालिक अन्तर्दृष्टि की ग्रनभति वही है जिसे मनण्य को श्रन्तर्ध्यान भीर एकाग्रता के साधनों रो प्राप्त करना चाहिए। बोबिधर्म महायानकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह मन्ष्य के हृदय में दिवत होने वाली एक प्रक्रिया का बर्णन है। वे यह रपष्ट करते हैं कि रहस्यवादी मन : सुष्टि के पीछे विदवात्म-सत्य छिगे रहते हैं। यह श्राध्यात्मिक सत्य शास्त्रों की श्राप्तता या लोक प्रचिति उपासना पर श्राधारित या उनसे सीमित नहीं हैं। स्वर्ग का राज्य मन्ष्य के हृदय में है। ध्रमिताभ के स्वर्ग की धाकर्षक करपना यथवा बुद्धों श्रीर बोधि-सत्त्वों की पौराणिक माथाग्रों को बोधिधर्म कोई महत्त्व नहीं देते। युद्ध की प्राप्ति मृतियों या शास्त्रों में नहीं बरिक मनुष्य के हृदय में करनी है। मूर्ति पूजा की उन्होंने बराया है और गीराहित्य कला की बुराइयों की भत्संना की है।

चीनी जनता में वैराग्य या तापसवाद पर और संसार के प्रति घूण।
भावना पर श्रविश्वास की स्पष्ट प्रवृत्ति होते हुए भी हमेशा एक ऐसा
सम्प्रदाय रहा है जिसे जीवन का सुख तापस-जीवन में ही मिला है। उन
श्रमेक लोगों को बीद्धधर्म में ही जीवन के सुश्रवसर प्राप्त हुए जो चिन्तन
के धानम्द की ही श्रात्मा का सच्चा जीवन मानते थे। सम्यक्-समाधि,
ज्ञान, शान्ति श्रीर श्रानन्द की अपनी विशेषताश्रों के साथ श्रष्ट-विध मार्ग
का लक्ष्य है। बोधिधमें ने चिन्तन के श्रम्यास को प्रोत्साहन दिया, यह
सम्यास वह श्रनुशासन है जिसके हारा हम विचार का नियंत्रण करते हैं

स्रोर मन या मस्तिष्क को श्रम्य सब पदार्थों से हटा कर एक विशिष्ट पदार्थ या तत्व पर केन्द्रित करते हैं। चिन्तन के द्वारा हमें मानसिक शान्ति श्रीर नवस्फूर्ति प्राप्त होती हैं। घमें का तात्विक लक्ष्य है श्रनाद्यनन्त सत्य का ज्ञान, उस सत्य का जो नित्य स्फुटोन्मुख है पर कभी भी परिस्फुटित नहीं होता। शास्त्र भी तभी महत्त्वपूर्ण हैं जब वे सत्य की स्रतुभूति-सिद्धि की श्रोर ले जायें। प्रकृति के श्रध्ययन से हम सत्य का ज्ञान श्राप्त कर सकते हैं।

जा प्रवचन बोधिधमं द्वारा सम्राट् वू-ती के दरवार में किया गया यताया जाता है उसमें उन्होंने श्रयने उपदेशों का सुन्दर सारांश दिया है।

"हृदय बुद्ध है। उसके बाहर कोई संत्सत्ता नहीं है। विचार से भिन्न सब असत् है। मस्तिष्क या मन धौर हृदय से अलग न कोई कारण है न कोई कार्य; निर्वाण स्वयं हृदय की एक दशा है। स्वयं अपने भीतर वृद्धत्व के स्वरूप का दर्शन करो, यह बोध करो कि तुम बुद्ध हो भौर पाप नहीं कर सकते। न कुछ यच्छा है न बुरा, न अच्छाई है न बुराई, बल्कि केवल हृदय है और वही बुद्ध है और अपाप है।.....केवल एक पाप है—अपने बुद्धत्त्व की उपेक्षा करना।......यही भ्रज्ञान है जो संसार-अक को चलाता है; जान-ज्योति ही है जो कमें की शवित को नष्ट कर देती है। जो प्रबुद्ध है वह न पाप कर सकता है और न पुनर्जन्म ले सकता है। भ्रो मानव-हृदय, इतने विशाल कि संसार का आलिंगन कर सकता है। भ्रो मानव-हृदय, इतने विशाल कि संसार का आलिंगन कर सकते। इतने लधु कि सुई की मोक भी तुम्हें छून सके —तुम्ही बुद्ध हो। चीन के लिए यही मेरा सन्देश है।"।

<sup>े</sup> श्री सान्डर्स : Epochs of Buddhist History में उल्लिखत (१९२४) पुष्ठ १३८।

बोधिवर्ष के उपदेश ने अनेक बौद्ध शाखाओं का एक व्यापक सम्प्रदाय में संगम करा दिया। चिन्तन पर उनके आग्रह ने जहां एक ओर उनके अनेक अनुयायियों को ज्ञान-ज्योति और गहन शान्ति उपलब्ध की वहीं दूसरी और उसने एक निक्चेष्ट निरानन्द धार्मिकता को भी जन्म दिया जिसका परिणाम प्रायः मानवता के कल्याण-जनक संकल्प-गूलक कार्यों में नहीं हुआ।

तियेन ताई (Tien Tai) मत के प्रधान प्रतिनिधि हैं श्री प्रथम ची। वे छठीं गताब्दी के उत्तराधं में थे, शपना ग्रधिकांश जीवन चेकि-यांग प्रान्त में बिताया जहाँ सन् ५६७ ई० में उनकी मृत्यु हुई। यहीं तियेन ताई पर्वतों पर, जहाँ विहारिक जीवन का बहुत सबल विकास ही चुना था, उन्होंने ग्रपने सम्प्रदाय की नींच डाली ग्रीर चार हजार से भी श्रधिक श्रमणों को श्रपनी परिपाटी में दीक्षित किया। श्री प्रथम ची का प्रधान सिद्धान्त है बुद्ध के विविध वाक्यों को उनके जीवन के विभिन्न कालों से सम्बन्धित करके उनके बीच के विभेदों का मेल बेठाना।

- प्रथम काल विभाग है ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध के जीवन के तीन सप्ताह। बोधि-सत्यों के सम्बन्ध की उनकी शिक्षायें इसी काल की हैं।
- २. जव बुद्ध ने यह देखा कि सामान्य लोग उनके उपदेशों को नहीं समभ पाते, तो उन्होंने चार सत्य निर्घारित किये और यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार व्यक्ति श्रह्त की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इन बारह वर्षों की श्रवधि के उपदेश हीनयान-शास्त्रों में प्रभिव्यक्त हुए।
- ३. जब उनके शिष्यों ने यह समफा कि वही पूर्ण-सत्य है तो बुद्ध ने उनकी भूल का सुधार किया और समफाया कि अभी कुछ और अधिक है। उन्हें केवल साधु ही नहीं बनना होगा बल्कि संसार के

परित्राण में भी भाग लेना होगा। महायान-शास्त्र इन आठों वर्षों की अविधि के उपदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

४. जब लोगों के मस्तिष्क में हीनयान भीर महायान के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में भ्रम और सन्देह फैला, तब बुद्ध ने स्पष्ट किया कि महायान् की विचार-स्थिति तक पहुँचने के लिए हीनयान् उपकम-स्थिति है। यह काम उन्होंने अगले २२ वर्षों में किया श्रीर महा-प्रज्ञा-पारिमता-सूत्र जैसा शास्त्र इस श्रविच के उनके श्रादेशों का विशिष्ट प्रतिनिधि है।

५. जब बुद्ध ७२ वर्ष की परिपक्व शवस्था में पहुँचें तब उन्होंने इस महान् सिद्धान्त का उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, कि इसी उद्देश्य के लिए वह इस घरती पर ग्राये थे और इस सार्वजनीन मुक्ति का उपदेश देने के लिए ही उन्होंने जन्म का धन्वन स्वीकार किया था। इस श्रवधि के उनके उपदेश सद्धमें पुण्डरीक में मिजते हैं, जो तियेन ताई का प्रधान शास्त्र है। ग्रागे चलकर परिनिर्याण सूत्र ग्रीर सुखावती-व्यूह-सूत्र को भी इसी श्रवधि का मान लिया गया।

इस प्रवीण वर्गीकरण ने विचार श्रीर श्राचार की विविधता के लिए स्थान बनाया है श्रीर उससे सहन्द्रालिता की माबना का विकास होता है। इससे श्रीमताम की श्रनन्त करणा भी लक्षित होती है कि उन्होंने संबस्त मानवता के लिए विविध मार्गों की श्रनुमित दी।

इस सम्प्रदाय में इस वृष्टिकोण को अस्वीकार किया गया है कि केवल चिन्तन ही पर्याप्त है; भीर यह माना गया है कि यद्यपि सब जीवों में बुद्ध-वृत्ति की स्थिति है फिर भी, भूलों को दूर करने और सत्-विचारों की प्रतिष्ठा करने के लिए निर्देशन आवश्यक है। यह मत अपेकाछत क्य से अधिक सार्वलौकिक था और इसमें साहित्य, कर्मवाण्ड और चिन्तनजन्य आह्नाद को भी स्थान मिला। प्रथम को इस द्विकोण को स्वी हार करते हैं कि परम-सत्य के द्विकोण से रामस्त द्विनागत असत् है, यदापि व्यावहारिक कामों के लिए वह सच है। दुश्य-जगत का अस्तित्व है भी, नहीं भी है। प्रथम ची चुढ़ के स्वला को एक आस्तित्व दृष्टिकोण से देखते हैं। परम रात्ता का वर्णनवह इतने आत्मकृत सप में नहीं करते कि "यह सभी शब्द सापेश हैं: ऐसे शब्द हैं जो हमारी मानव अनुभूति से सीमित हैं।" बुद्धत्व परम-सत्य यात्र नहीं है। बिक् वह रातन् कर्तृत्व है जो निरस्तर भूत-कल्याण-रत है। आमे चल कर इस तियेन-साई-सम्प्रदाय का अपना विशिष्ट पृथक रूप समाप्त हो गया और वह ऐन्द्रजातिक-सूत्रों, विधियों और अमिदा या अमिताभ की जपाराना में घल-मिल गया।

मंत्रयान् अथवा तंत्रयान् सम्प्रदाय का धाविभाव पहले-पहल आठवीं शताब्दी में हुआ था। वह तिब्बत के बौद्ध-धर्म का सगोतीय है। इस सम्प्रदाय के प्रथम चीनी प्रतिष्ठाता माने जानेवाले श्री वच्च बीवि इसे सन् ७२० ई० के लगभग भारत से चीन लाये थे। उनके उत्तरा-थिकारी श्री अमोघवच्च ने मृतकों के प्रति वार्गिक-समाजों का प्रचार थिखा। यह अमोघवच्च भी एक भारतीय हो थे। अपने दार्शिनक पक्ष में यह तंत्रयान एक प्रतीकात्मक विच्च-देवतावाद है जो एक परम आत्मा को एक उद्भव-श्रुंखला में अभिव्यक्त या आविर्भृत होता हुआ मानता है; पर अपने प्रचलित रूप में यह अनेक देववादी शीर जायू टोने तथा इन्द्रजाल में विश्वास करनेवाला है। इस मत के प्रधान देवता हैं वैरोचन जो अमिताम के स्थान पर माने जाते हैं। धर्म-काया अथवा मृत-तथता का प्रतिनिधित्य महावैरोचन करते हैं। इस सम्प्रदाय में उनकी सुक्ति का बचन दिया जाता है जो कुछ विजिष्ट सूत्रों ग्रीर श्राचारों को स्वीकार करते हैं। इस मत में ग्रलौकिक ग्रीर लौकिक सिद्धान्तों में विभेद किया गया है। ग्रलौकिक दर्शन का प्रवीण ज्ञाता जीवित बुद्ध बन जाता है, उसे पूर्ण श्रन्तरस्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

वैरोचन समग्र विश्व है ग्रीर उसके दो पक्ष हैं—पदार्थ-पक्ष --गर्भ वातु ग्रीर ग्रक्षर-पक्ष --वज्र धातु; ग्रीर इन दोनों को मिला कर धर्म- धातु रूप बनता है। वैरोचन के शरीर के विविध रूपों की प्रतीकात्मक रूप में श्रनेकवृत्तों से बनी श्राकृतियों द्वारा प्रगट किया जाता है। चूँकि यह विश्व विचार-मात्र है, इसलिए विचार ग्रत्यन्त बलवती शक्तियाँ है। बशीवरणों, मोहन-मंत्रों ग्रीर ऐन्द्रजालिक सूत्रों का प्रयोग प्रधानतः पाया जाता है।

जीन के बीद्ध-धर्म ने मंत्रयान के इन विश्वासों को ग्राठवी शती के उत्तर काल के लगभग स्वीकार कर लिया। ग्रंत्येष्टि-समारोह चीन के धर्म के एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग है ग्रीर ग्रातमा के भविष्य या भाग्य का नियंत्रण करनेवाल कर्मकाण्ड बहुत श्रावश्यक हो जाते हैं। मृतकों के प्रति होनेवाले समाज जो चीन के बौद्धों के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं बहुतेरे श्रन्धविश्वासों के साथ चुल-मिल गये हैं। जन्म श्रीर मृत्यु के श्रविरल-चन्न में छः श्रीणया विभक्त की गई है। सर्वोच्च श्रेणी है स्वर्ग, जिसमें सत् ग्रात्माग्रों का निवास रहता है। जब तक वह परम तत्त्व की प्राप्ति न कर लें तब तक वे काल-चन्न से बाहर नहीं हो पाते। बोधि-सस्य इसी श्रेणी में रहते हैं। दूसरी श्रेणी मनुष्यों की है जहाँ व्यक्तियों का भाग्य-निर्धारण करने में कर्म का विधान काम करता है। यहाँ फिर ग्रनेक श्रीणयाँ हैं। चीन के लोगों को ग्रपने

पूर्वजों पर श्रद्धा रखने की शिक्षा भिली है और वीद्धों ने इस राष्ट्रीय विशेषता को सन्तुष्ट किया। यह विधियाँ और कर्मकाण्ड आजकल बहुत कष्टकर श्रीर प्रयत्त-साध्य हो गये हैं; जिन्हें अधिक सरल श्रीर गम्भीर बनाने की श्रावश्यकता है।

#### लामाओं का या लामायी बौद्ध धर्म

लामाबाद का विकास तिब्बत में आठवीं शताब्दी में हुआ। उस रामय भारत में मंत्रयान् सम्प्रदाय प्रधान था, और जब यह राम्प्रदाय तिब्बत पहुँचा तब वह स्थानीय भूत-पूजा में घुल-मिल गया। श्री पद्म-संभव तंत्रवादी बीद्ध-धमें के सर्वाधिक यशस्वी व्याख्याता हैं। उन्होंने रहासा से जगजग ३० मील की दूरी पर साम्ये का बीद्ध-पठ स्थापित किया और शान्तरक्षित उस बिहार के मठाध्यक्ष बने। इसी समय से लामाओं की परम्परा प्रारम्भ होती हैं। मानव-जाति के सहायकों को कृद्ध पिशाचों के छव में चित्रित किया गया है, यह कुढक्ष पाप-पुंज को भयभीत करने के निए हैं; इसका परिणाम यह हुआ है कि लामा-मन्दिर पिशाच-पूजा के आलय मालुम पड़ते हैं।

तिव्यत के लामा-धर्म की प्रधान विशेषतायें यह हैं: (१) बारणी योर मण्डलाओं का प्रयोग—दैत्यों पर विजय पाने ग्रीर श्रनीिकक शिवतायों की प्राप्ति के लिए; (२) यह विश्वास कि इन विधियों और साधनों से एक प्रचीण साधक न केवल किसी देवता का ग्रावाहण कर सकता है बिल्क स्वयं ही देवता का रूप धारण कर सकता है—देवता वन सकता है; (३) ग्रमिताम की उपासना श्रीर उनके स्वर्ण में विश्वास; (४) मृतातमाओं के हेतु विधिकृत्यों का श्रनुष्ठान ग्रीर बिल्दान, यद्यपि

जीव वित नहीं दी जाती; श्रीर (५) मृत श्रीर जीवित गुरुश्रों की पूजा।
ग्यारहवीं शती में स्रतिसा श्रीर श्रन्य उपदेशकों की मंत्रणा से एक
नया विकास हुशा जिसका नाम रक्खा गया काल-चका इसके अनुसार
एक ग्रादि बुद्ध हैं जिनसे अन्य बुद्धों की उत्पत्ति हुई है। यह सिद्धान्त
माना गया कि विश्व की सृष्टि के लिए परम सत्ता ने पुरुष श्रीर
शक्ति या नारी-रूप घारण किया; प्रधान बुद्धों श्रीर बोधि-सत्त्वों को,
इसी सिद्धान्त के अनुसार, भायियें प्राप्त हुई। इस नवीन उनदेश के
सामान्य परिणाम श्रमन्तीयजनक हए।

लामायी बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तरी चीन में मंगोल राजवंश के समय (१२८०—१३६८) में हुआ। बौद्ध धर्म के लामायी और अन्य रूपों को पृथक् नहीं माना गया। लामायी बौद्धमत के अनुयायियों ने पुरोहित या पुजारो वर्ग के लिए अविवाहित जीवन पर अधिक जोर नहीं दिया और हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो पुरोहित या अगण का काम करते थे लेकिन शादी करते थे और मठों में नहीं रहते थे। जबसे मंगोल शासकों के अधीन चीन में लामायी बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ—नेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल में—तब से तिब्बत के बौद्ध अगण और स्थियर चीनी बौद्ध धर्म के मामलों में प्रधान भाग लेते रहे हैं। भ

<sup>&#</sup>x27; चिनयुइन पर्वतों पर के बौद्ध बिहार में, जिसके अध्यक्ष स्थिवर ताई सूथे, मैंने एक उत्कृष्ट उपदेशक को देखा जो सुबक अवणों को तिञ्चती बौद्ध धर्म में दोक्षित कर रहा था। चुंगिकम में मुक्ते एक तिञ्चत से आये हुए 'जीवित बुद्ध' से मिलने का सीभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने मुक्त से कहा कि वह ''विश्व शान्ति के लिए प्रार्थना करने में अपना समय बिता रहे थे।' राजनीतिक कारणों से भी तिञ्चती बीद धर्म की चीन में प्रोत्नाहित किया जा रहा है।

#### बौद्ध धर्म तथा ग्रन्य धर्म

राष्ट्राट्यानली (१५७३—१६२०) ने कहा था कि कन्प्यूशियन धर्म और बौद्ध धर्म एक पक्षी के दो पंखों की भाँति हैं। एक को दूसरे के सहयोग की ब्रावद्यकता है। कन्प्यूशियस ने एक अच्छे नागरिक के जीवन के लिए हमें कुछ सूत्र दिये हैं। उन्होंने अपने युग के प्रचलित विचारों को स्वीकार कर लिया है और स्वर्ग की पूजा तथा पूर्वजों और प्रात्माओं के प्रति बलिदान का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित अध्यात्म विद्या नहीं है और वे स्वर्ग की पूजा के साथ नैतिक विधान का कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ते। धर्म के भावना-मूलक पक्षों की कन्प्यूशियस ने उपेक्षा की हैं। और इन्हों क्षेत्रों में बीद्ध धर्म का महत्त्व है।

ताश्रीवाद चीन का दूसरा धर्म है जिससे कन्प्यूशियस ने नैतिक तत्यों को ग्रहण किया है। भीतिक ग्रन्धिवहवासों के असंगत हास्यास्पद वृत्तों को स्वीकार करके ताश्रीवाद ने श्रपना कुछ पतन कर लिया; ऐसे वृत्त जैसे यह विश्वास कि एक विशिष्ट रसायन पीकर पाषिव श्रमरता प्राप्त की जा सकती हैं। बाद में ग्रागे चलकर श्रपने सिद्धान्त में श्रन्त: संगति श्रीर श्रमुशासन प्राप्त करने के लिए ताश्रीवाद चे बौद्ध धर्म से बहुत कुछ श्रंगीकार कर लिया—उसके देवत्रय, पविश्व ग्रन्थ और मठ-परम्परायें। सर चार्ल्स ईलियट कहते हैं: "मानवता के भावात्मक श्रीर श्राध्यात्मिक पक्षों को प्रभावित करनेवाले सिद्धान्त के ज्या में ताश्रीवाद यदि कन्प्यूशियस के धर्म से श्रेष्ठ था तो बौद्ध धर्म से हीन था।" भ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hinduism and Buddhism, Vol. III (1921), P. 229.

एक यंग्रेज ईसाई धर्म-प्रचारक जिनका विश्वास है कि चीन के तीना धर्म 'एक साथ, एक याध्यात्मिक नियोग के रूप में, एक निम्क कोटि के हैं —-य्रन्धविश्वासों से यावृत्त, श्रीर एक प्रवृद्ध याध्या-रिमकता के विकास के लिए अपर्याप्त हैं', कहते हैं कि "चीन के धर्मी में बीद्ध धर्म सर्वाधिक प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक तत्त्व रहा। चीनी जनता की यात्मा पर बीद्ध-धर्म द्वारा डाले गये गम्मीर प्रभाव की चर्चा करते हुए नार्वे के एक ईसाई धर्म प्रचारक लिखते हैं: "विचार, दृष्टि-कोण, भविष्य के प्रति आधा, उत्सर्ग और निवृत्त-भावना, श्रनिवंचनीक पीड़ा और दुःख, ज्ञान-ज्योति श्रीर शान्ति की गम्भीर कामना, भूतमाश्र के प्रति अवर्णनीय सहानुभूति श्रीर जीव मात्र की मुक्ति में शान्त स्थिर विश्वास सब पर गहरी, बहुत गहरी रेखायें पड़ी हैं। यदि कोई चीन को समभना चाहता है तो उसे बौद्ध धर्म के आलोक में ही चीन को देखना होगा।"?

#### समकालीन स्थिति

चीन के लोग सौन्दर्य प्रेमी हैं। समूचा देश एक विशाल कला-मन्दिर हैं। चीनी लोग अपने सभी पदार्थों को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं—अपने नगरों और मन्दिरों को, अपने खेतों और उपवनों को, अपनी मेखों और कुर्सियों को और अपने छोटे-छोटे चाय के प्यालों,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soothill: The Three Religions of China (1929) P. 254.

Reichelt: Truth and Tradition in Buddhism, E. T. (1927) P. 311.

भो दत के समय प्रयोग में याने वाली सताइयों को। गरीय से गरीय नौकर भी जिन बर्तनों में भोजन करता है उनका एक धाना सौन्दर्य होता है। सीन्दर्य तो उनके जीवन की रचना में सम्मिलित है। उनके देश के बद्यों में वह रंग बनकर छाया हुया है। अनेक बीद्ध-मठ और विहार मृत्यर स्थानों पर बने हुए हैं --चित्र-सुन्वर पर्वत-शिक्षरों पर, तलहटियों में सरिताओं के किनारे। इन पवित्र स्थानों में हम संसार के कीलाइल फोर व्यापार से दूर प्रकृति की सान्ति ग्रोर उसके सीन्दर्थ के लोक में जा पहुँचते हैं। यह मठ विभिन्न ग्राकारों के हाते हैं बीर इतमें चिन्तन-शालायें, श्रतिथि-चा लायें, पुरतकालय मीर कमलों से विभिषत सरीवर होते हैं। इन बीद्ध मन्दिरों में दिलाई देने वाली मृतियां यह हैं: (१) स्वर्गीय बुझ, जिनमें गीतम बुझ, प्रभिताभ (भैवज्य-गृह, विश्व-चिकित्सक), वैरोचन, लोशन ग्रीर दीपांकर सम्मिलित हैं (२) बोधि-सत्त्व, जिनमें सर्वाधिय प्रसिद्ध है कृत्रानियन, मैत्रेय, मंजुधी, श्रीर सामन्तभद्र । (३) श्रहेत जिनमें बुद्ध के सर्व प्रथम विष्य ग्रीर बोधियमं जैसे श्रन्य साधु सम्मिलित हैं। (४) रक्षक इष्ट-फुल-देव गण।

त्रिम्ति-वारणा का अर्थ विविध इपों में समभा गया है। दैनिक कर्मकाण्डों में प्रयुक्त होनेवाले प्रसिद्ध ती । वाक्य महायान् सम्प्रदाय के तीन काया वाले सिद्धान्त पर धाधारित हैं।—

'में घर्म की निर्मल मुत्दर काया, वैरोचन, म श्रानी शरण जेता हैं।

में दिव्य धर्म-प्रकाशक पूर्ण काया, लोशन, म अपनी शरण लेता हूँ। "में उन शान्य मुनि में अपनी शरण खोजता हूँ जो अपणित युगों में धरती पर सशरीर आविर्भृत होते हैं।"

जहाँ कृछ मृतियों में ग्रब भी सीन्दर्य का सहज-बोध ग्रीर उद्दीपन है, वहाँ दूसरी ग्रीर बहतों में ऐसी बात नहीं है। उत्ताल तरंगों के कोलाहल से ऊपर एक सीघे सौन्दर्यमय कमल पर आसीन कुछान्यिन की प्रतिमा बाध्यात्मिक संकेतों, उद्देश्यों और अभिन्यंजनायों से भरी हई है। वह पवित्र मुखमण्डल शारचर्यजनक रूप से करणा-कीमल और फिर भी अत्यन्त गम्भीर, अपने निमीलित लोचनों से अनन्त के साक्षांत में लीन, दिव्य शान्ति का चित्र है। शिथिल विनत वाम बाह में अनन्त त्रेम ग्रीर करुणा हं; उठी हुई एक दूसरे से मिली उँगलियों वाले अपर उठे दक्षिण बाह गें---जैसे वह उपदेश के समय अपर उठता है---एक अवर्णनीय पवित्रता है। कमल पर मद् आसीन चरणों की पद्मासन मुद्रा, अनन्त के साक्षात में लीन निरचल बादर्श-पूत मुखभण्डल, सब का उद्देश्य हमारे हृदयों पर पवित्रता के सीन्दर्य का प्रभाव डालना है। यह मृतियां अंगोचर-आध्यात्मिक-सत्ता के दृश्य प्रतीक हैं। विज्ञ बीद इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मृति ईश्वर है और अध्यात्म-पथ पर आगे बढ़े हुए लोगों को मृतियों और मन्दिरों की धायरयकता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्ति का अपना हृदय ही मन्दिर है।

प्रचलित बहायादी विश्वासों को सरलता श्रीर उत्सुकता पूर्वक स्वीकार कर लेने से ऐसे देवताश्रों श्रीर सन्तों की संख्या बढ़ती गई हैं जिन्हें सामान्य जनता श्रज्ञान-वहा पूजती है। श्रन्त की धारणा धूमिल हो गई हैं श्रीर जनता की दृष्टि कुंठित। चीन के बैंद्ध-धर्म में निम्नलिखित वातों को विशेष गौरय दिया गया है: प्रार्थना में दिव्य श्राध्याति के साथ संगम, ईश्वर का श्रानन्वातिरेक, उसकी नैतिक श्रीर श्राध्यातिमक प्रकृति में श्रंशभागी होने श्रीर उसकी प्रविचता क्ष भागीदार होने की कामना। घण्टियों ग्रीर ढोलों का संगीत ग्रीर मंत्रों का उच्चारण लोगों को धर्म के ग्रस्तित्व, ग्राध्यात्मिक जीवन के तत्त्व का बोध कराते हैं। मन्दिरों में जाकर ग्रीर उस पवित्र संगीत को सुनकर कोई भी व्यक्ति, वह कितना हो नीच ग्रीर पतित वर्गों न हो, दिव्य ज्योति की एक भाँकी पा सकता है, उच्चतर जीवन की एक श्रनुभूति प्राप्त कर सकता है।

संसार के अन्य भागों की भाँति यहाँ भी धर्ममें एक यांत्रिक पुनरक्ति श्रीर ग्रान्तरिक पवित्रता से होन नियम-प्रेरित वाह्य उपासना में पतित ही जाने की प्रवृत्ति है। वाह्य पित्रता और निम्नकोटि की नैतिकता दोनों प्रायः साथ दिखाई देती हैं। ऐसे लघु भीर चपल-बृद्धि व्यक्ति .हैं जो इस श्राशा में पाप करते हैं कि श्रमिताभ ग्रानी श्रनन्त करणा से उनका परित्राण कर लेंगे। बीद्ध बिहारों में प्रधिकांश वे प्रनाथ यच्चे भरती होते हैं जिनको कोई रखवाली करने वाला नहीं होता। स्वभावतः बौद्ध पुनारियों या श्रमणों की बुद्धि, उनका धर्म श्रीर उनकी शक्ति स्वस्य-समर्थ नहीं होती। जोवन को शि धिलता या श्रनाचार बीह पुरोहितों की ही कोई विशेषता नहीं है। कुछ ऐसे विद्वान् और धर्म-निष्ठ अमण सर्वदा रहते हैं जो जनता की दृष्टि से प्रायः भोभल रहते हैं। वे अपने आश्रमों में अलग विरत चान्त जीवन विताते हैं भीर संसार उनके सम्बन्ध में बहत कम जान पाता है। सांसारिक ज्ञान में अवीण श्रमण या स्थविर जो महत्त्वपूर्ण पदों तक ग्रयना रास्ता बना जेते हैं, सर्वोत्तम कोटि के नहीं हैं, श्रीर फिर भी उन्होंने सामान्य जनता को सत्प्रनिष्ठा, चरित्र श्रीर उदारता की प्राप्ति में सहायता दी हैं। उन्होंने बड़े कठिन समय में भ्रपने संगठनों का कार्य भार संभाला श्रीर संचालित किया है जबकि बौद्धों के ग्रनेक पवित्र स्थानों को स्कूलों

भें बदल दिया गया है श्रीर अन्य रूपों में भी सरकार ने उन पर कब्जा कर लिया है। अतिथियों को भोजन देने के बौद्ध श्रातिथ्य का ऐसा प्रयोग किया जाता है कि बौद्ध-बिहार व्यापारी, यात्रियों श्रीर दर्शकों के लिए होटलों का काम देते हैं। ऐसी भावना लोगों में है कि श्रीटेस्टेन्ट ईसाई-धर्म के श्रीतिरिक्त श्रन्य सभी धर्मों पर सरकारी श्रीधकारियों की रोष-दृष्टि रहती है।

चीन के बौद्ध-धर्म को प्रविलम्ब सुधार की ग्रावश्यकता है। यदि ब्रह्मवाद में जनता के विश्वास को नष्ट करना है तो शिक्षा उसका सर्वोत्तम साधन है। जनता को प्रकृति श्रीर उसके विधानों के सत्य-ज्ञान की शिक्षा देनी होगी। केवल इसी साधन से मुतों के मय और व्रतावाद के विश्वास को दूर किया जा सकता है। जादू-टोने श्रीर अन्धि विदास के प्रारचर्य जनस रूपों पर जनता की श्रद्धा है। विद्वानों के बृद्धिबाद श्रीर उनकी नैतिकता ने जनसमृह को नहीं छ पाया। भारत की भांति, शिक्षित व्यक्ति श्रन्यविश्वास-पूर्ण कर्मकाण्डों की सार्वजनिक निन्दा-करते हैं, उनका मखील उड़ाते हैं लेकिन फिर भी स्वयं उनको वारते हैं। धर्म के स्वरूप में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक ब्द की घरण जाना श्रावश्यक है। उनका कहना है कि यदि हुमें दु:ख-भय जीवन से बचना है तो पूर्ण-ज्ञान की प्राप्ति और निस्वार्थ कर्म के घम्यास से ही यह सम्भव हो सकता है। मैं देखता है कि तिब्बती बौद्ध-पर्म पर बहुत ग्रधिक ध्यान दिया जाता है, किन्तु चीन के बौहों को गीतम युद्ध की धारण जाना होगा और उनके चिन्तन और विश्व-कल्याण की कर्म-पद्धति की श्रपनाना होगा। व्यावहारिक बौद्ध धर्म को प्रभावपूर्ण परिवर्तनों की ग्रायश्यकता है और गुछ बौद्ध नेतागण इस ग्रावश्यकता की समभते हैं। जान में बोह वर्ग के सबसे प्रधान

प्रतिनिध्धि हैं मठाध्यक्ष तार्दशु, जो विद्वान हैं, धा मद हैं और वेजरबी हैं। वह बीद्ध परिपद् के प्रध्यक्ष हैं। जो कूछ घण्टे उनके साथ उनके मठ में विताने का सूयोग मुक्ते प्राप्त हुआ उनम उन्होंने सुधार की गम्भीर धावस्थाना और बोद्ध धर्म के प्रतिष्टापक के प्रेरणात्मक यादर्श तक बापस जाने की श्रायदयकता के सम्बन्ध में ग्रपनी भावनाग्रों से मुक्ते परिचित कराया। नवस्वर सन् १९२५ में टोकियो में हुई चींनी और जापानी बोद्धों की एक समाज में उन्होंने महायान बोद्ध-धर्म की पुनरुजीवित करने की अपनी योजना की रूपरेखा सपट की थी। 'सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि एक अन्तर्राप्तीय बौद्ध विश्व-विद्यालय की स्थापना करें जिसमें वीद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाय। इस उपर्युक्त संस्था में यो विभाग होने चाहिए; पहला विभाग विद्यार्थियों को भाषायें, विविध विज्ञान श्रीर दर्शन जैसे उदार विषयों की शिक्षा देने के लिए श्रीर दूसरा बीह सूत्रीं ग्रीर घार्मिक प्रनुशासनीं, बीद्ध धर्म के ग्रलीकिक उपदेशीं शादि की शिक्षा देने के लिए। अमणों या स्थिवरों की शिक्षित करने के अतिरिक्त हमें जनता को विद्यालयों, श्रपने प्रकाशनों, भाषणों श्रीर नाटकों श्रादि से बौद्ध सिद्धान्तों के उपदेश देने चाहिए। यह उपदेश बाजारों में, सड़कों पर, रेलों ग्रीर नावीं पर, सिपाहियों के शिविरों, ग्रस्पतालों, फैविट्रयों और बन्दी-गृहों में दिये जाने चाहिए। हमारा तात्कालिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि जनता को अपने साथी मनुष्यों को प्यार करना, देश के कानून का पालन करना, दैनिक धर्म-कुल्यों को तत्परता के साथ पूरा करना, प्रार्थनायों ग्रीर बुद्ध के नामों का जपना ग्रादि-श्रादि गुण सिखायें जायें। हमारी सामाजिक सेवायें यह होनी चाहिए, (१) श्रकाल में सहायता का काम, प्राकृतिक विपत्तियों की रोक थाए

श्रीर युद्ध में घायल हुए लोगों की श्रीपचारिक सहायता; (२) फैंथिट्रयाँ स्थाणित करके श्रीर श्रभी उपयोग में न श्राने वाली घरती को काम में लाकर उद्योगों की वृद्धि करना; (३) वृद्धों, अपंगुश्रों श्रीर धसहाय विधवाशों जैसे दीन श्रसहाय लोगों की सहायता करना; श्रीर (४) पुल श्रीर सड़कें बनाना श्रीर सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध करना, यानियों के लिए निःशुक्त नौका-सेवा तथा ग्रन्य जन उपयोग के ऐसे ही कार्य।" श्रीद इनकी यह योजना सफल हो जाती है तो चीन में धर्म के प्रति सन्देह वृत्ति श्रीर भौतिकता की वाढ़ रक जायगी। यदि चीन के शासक अपने पूर्व शासकों की परम्पराश्रों को प्रपनायें श्रीर राभी धर्मों का श्रादर करें श्रीर यदि वीद्ध-मन्दिर श्रीर विहार श्रपने श्राप को श्राधुनिक परिस्थितियों के श्रनुकूल बना लें तो चीन में एक महान् जागरण हो जायगा।

<sup>&#</sup>x27; The Young East, I. 181-82

# युद्ध और विश्व-सुरचा

मुक्ते बड़ी प्रसन्तता है कि राजनीतिक क्षेत्र के प्रख्यात नेताओं ग्रीर प्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के निविष्टमन विद्यार्थियों से मिलने का यह सुयोग मुक्ते मिला। मैं यहाँ विश्व-त्यवस्था ग्रीर सुरक्षा की कोई सरल योजना प्रस्तुत करने नहीं ग्राया बल्कि मैं ग्रापको इस जटिल ग्रीर विषम विश्व के सम्बन्ध में ग्रापनी कुछ ग्राशाओं ग्राशंकाणों का भागीदार बनाने ग्राया हूँ ग्रीर ग्रापसे यह सीलने ग्राया हूँ कि मनुष्यों ग्रीर राष्ट्रों के बीच किस प्रकार हम कुछ ग्रधिक गानव-न्याय ग्रीर सम्प्र सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। मानव-जाति के लिए यह कठिन परीक्षा के दिन हैं, ग्रातम-परीक्षण के दिन—ह्यय टटोलने के दिन हैं। प्रसव पीड़ा ग्रीर चित्कारों के साथ यह घरती ग्राज कांपती ग्रीर उसांसे खेली मृत्यु ग्रीर वित्वार को जन्म दे रही है, सम्भव है जोवन ग्रीर सृष्टि को भी जन्म मिल रहा हो। वृद्ध ने हमें विश्वास दिलाया है कि वर्म का चक्र निरन्तर धूमता रहता है। यह भयावह दुःस्वप्न सा संसार सबदा नहीं चल सकता। परिवर्तन होगा।

प विसम्बर सन् १९४३ की कैरी शहर में बोलते हुए फ़ील्ड मार्शल स्मट्स ने कहा था कि इस वर्ष का बड़ा दिन युद्ध का अस्तिम चड़ा दिन होगा श्रीर यह भी कहा था "सर्व फिर कभी यह आपितयाँ नहीं आनी चाहिए जिन्होंने युग-युग से मानव सभ्यता को बरबाद किया है। में आशा करता हूँ कि मानव जाति द्वारा भेनी गई यह महान यातनायें व्यर्थ नहीं जायगीं।" यही श्राशा समूचे संसार की है; श्रीर फिर भी भविष्य के सम्बन्ध में बहुत बड़ी शंकायें हैं।

हम से कहा जाता है कि मित्र-राष्ट्रों का प्रधान उद्देश्य है शतु की कूचल देना योर सबके लिए मानव-स्वाधीनता की प्रतिष्ठा करना। स्वाधीनता और न्याय-भावना का प्रेम ही युद्ध-रत लोगों को, रूस, प्रेट ग्रिटेन, ग्रमरीका, चीन, भारत, स्वतंत्र चेक, स्वतंत्र पोल ग्रीर स्वतंत्र कांसीसी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। किन्तुहमारा पिछला अनुभव और वर्तमान लक्षण आधा को प्रेरणा नहीं देते। निणीयक वर्ष वे नहीं होंगें जब हम विजय के अभियान में आगे बढ़ेगें बलिक निर्णायक वर्ष होंगे वे जो निजय के बाद श्रायेंगे। पिछला युद्ध संसार को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लड़ा गया था और उसका वास्तविक परिणाम हुया था लानाशाही का विकास। जो कुछ होता है वह हमारे लक्ष्य से विल्कुल भिल्न होता है। हमारे उद्देश्यों का मेल हमारी सिद्धियों से नहीं बैठता। जिन्होंने राजनीतिज्ञों के वायदों पर विश्वास किया था, जिन्होंने एक नवीन भीर सुन्दरतर संसार के सपने देखें थे, जिन माताओं ने भपने बच्चों की बलि दी थी थीर जो सैनिक घर वापस लोटे ये — उनमें कुछ तो श्रान्त-वलान्त चीथडों में लिपटे भिखारियों की तरह सड़कों पर दियासलाइयां वेचते हुए—उन सबके साथ विद्वासघात किया गया. सबकोधोखा दिया गया और मानव जाति के दुःख का दाव लगाने वाले जुआरी फिर शक्ति दवीच बैठे और फिर वही पुराना खेल खुरू कि य जिसमें ग्राज हमारा समूचा ग्रस्तित्व, हमारा सुख, हमारा भविष्य फिर

संकट में है। परस्पर दोपारोपण व्यर्थ है, किन्तु यदि विजय और शान्ति दोनों को ही हमें गवां नहीं बैठना है तो स्रतीत को सुक्ष्म दृष्टि से देखना होगा, उससे सबक सीअना होगा।

### दो युद्धों के बीच (१६१६-१६३६)

१६१६ श्रीर १६२० में श्रासा की जाती थी श्रीर लोग यह सोचले थे कि युद्ध से आन्त और परिखिन राष्ट्र वान्ति स्थापना के लिए समकीते के इच्छक ही होंगे। राष्ट्रपति विरुधन की चीवह-सूत्री योजना ग्रीर लीग शाफ नेशन्स--राष्ट्रगंघ स्थापित करने के उनके प्रस्तावीं का हादिक स्वागत किया गया और लोगों ने सोचा कि श्रव शान्ति, जो सब राष्ट्रों बीर लोगों की आवद्यकता बीर धाराधा है, स्थापित होने जा रही है। ४ दिसम्बर सन् १६१७ को नेसीडेन्ट जिल्सन ने धमरीका की सीनेट ग्रीर हाउस के संयुक्त श्रविवेशन में भाषण करते हुए कहा-"जब जर्मनी की जनता को ऐसे प्रतिनिधि प्राप्त ही जायें में जिनके सब्दों पर हम विश्वास कर सकें और जब वे प्रतिनिधि प्रपनी बनता की धोर से राष्ट्रों के सर्व-सम्मत न्याय को स्वीकार करने के लिए तैय्यार हो जायेंगे कि संसार के जीवन के संविद और विवान के प्राचार का हीं-तब हम ज्ञान्ति का पूरा-पूरा मृत्य प्रसन्तना के साथ, जिला किसी हिन-किचाहट के श्रदा करने को तैयार होंगें। हम जानते हैं कि बह मत्य क्या होगा। वह गूल्य होगा पूर्ण श्रीर निष्पक्ष न्याय-न्याय जो हर स्थान पर और हर राष्ट्र के साथ किया जायगा अन्तिम समभीता या निर्णय हमारे शबुकों और मिनों पर एक समान लागू होगा।" उसी भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था-"हम जर्मन-साम्राज्य के साथ कोई

प्रत्याय नहीं करना चाहते, उसके भ्रान्तिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इन दोनों में से किसी एक भी बात को हम नितान्त अन्यायपूर्ण समभने हैं; जिस सिद्धान्त को हमने अपने जीवन का लक्ष्य चोषित किया है और एक राष्ट्र के रूप में जिसे हम अपने समूचे जीवन में सर्वाधिक एतिय मानते हैं, उसके नितान्त विषद्ध यह बात होगी।" जर्मन लोगों की आजार्थ राष्ट्र पति विल्सन के द जनवरी सन् १६१८ के आवण से भी पुष्ट हुई जिसमें उन्होंने अपनी चौदह शर्ते रक्खीं जिनको जर्मन लोगों ने जान्ति-समभ्कीते की बातों का आधार स्वीकार कर लिया। लेकिन विजय के बाद जो अविध बीती है उसने शान्ति का वातारण नहीं उत्पन्न किया। उसने विभेदों और संघर्षों के कारणों को यहाया ही है।

पिछले युद्ध के प्रन्त में जर्मनी को दुर्बल बना दिया गया, उसका अपमान किया गया। विश्व-युद्ध का समूचा उत्तरदायित्व और पाप प्रांगीकार करने के लिए उसे विवस किया गया। जर्मन नौसेना की सागर के अतल गर्ममें डुबो दिया गया और उसकी सेना को घटा कर एक करोड़ आदमियों की पुलिय बना दिया गया। सार्वजिनक निःशस्त्री-करण का वायदा करके उसे निस्तरित्र बना दिया गया, यद्यपि योरोप के किसी भी बड़े राष्ट्र का निःशस्त्रीकरण का तनिक भी मंशा न था। क्षित-पूर्ति के लिए अत्यन्त असंगत आधिक माँगे उस पर लावी गईं जिनसे न केवल युद्ध में भाग लेने वाली पीढ़ी बल्क आगे आने वाली दो-दो पीढ़ियाँ तक दास और गुलाम बना दी गईं। सर ऐरिकगेडेस के खड़ों में "हम ने जर्मनी को तब तक चूसा जब तक वह चीत्कार न कर खड़ा। जर्मनी को छोटे-छोटे राष्ट्रों के जाल से घेर दिया गया, राष्ट्र-संघ के तत्वाववान में सार प्रान्त को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया,

राईनलैण्ड पर श्रविकार कर लिया गया श्रीर रूर पर श्राक्रमण किया गया। यह सब इस सिद्धान्त पर किया गया कि शिवत ही सत्य है, न्याय है। जर्मनी को योरोप के बीच में एक संवस्त भयानक जन्तु के रूप में छोड़ दिया गया जो विक्षत, बुभुक्ष, कृद्ध ग्रीर बढ़ होने के कारण श्रीर भी श्रविक भयानक हो उठा था। कोई भी श्रात्म-सम्मान पूर्ण राष्ट्र इस प्रकार का व्यवहार किये जाने पर निराशा के गम्भीर गर्त में गिर जाता श्रीर हिटलर तथा नाजीवाद की विनाशकारी शक्ति को श्रपना लेता जिसकी घोषणा है कि "वर्तमान श्रवस्था से कोई भी दूसरी श्रवस्था श्रव्छी है।"

जमंनी के साथ हुई इस नुरी संघि के वावजूय भी लोगों को भ्राशा थी कि राष्ट्र-संघ, जो वार्साई की सन्धि के एक श्रंग रूप में प्रतिष्ठित हुम्रा था, श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का उत्थान करेगा और राष्ट्रों के पारस्परिक भगड़ों को प्रवोधन, पारस्परिक बातचीत व समभीता तथा मध्यस्थता के उपायों से हल करने का श्रोत्साहन देगा; लेकिन यह श्राशायें पूरी नहीं हुई। जब राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई तब उस पर ब्रिटेन और फ़ांस का नियंत्रण था। संयुक्त-राष्ट्र भमेरीका जर्मनी श्रीर इस उससे बाहर थे और मुसोलिनी का इटली यद्यपि राष्ट्र-संघ का एक सदस्य था फिर भी उसे संघ के सिद्धान्तों पर विश्वास न था और वह शान्ति की घृणा की दृष्टि से देखता था जिसकी स्थापना का प्रयत्न संघ कर रहा था। यद्यपि अन्त में राष्ट्र-संघ में ५० से श्रविक राष्ट्र सदस्य हो गये फिर भी उसकी शक्ति ब्रिटेन और फ़ांस के ही हाथों में रही। बाद की घटनाश्रों से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों की एक सामान्य नीति नहीं थी। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भंग हो गया वयोंकि फ़ांस, जो युद्ध के समय से एक राष्ट्रीय भयोदेग की स्थित में था, इस बात पर

डटा था कि सुरक्षा को निःशस्त्रीकरण पर वरण्यता मिलनी चाहिए ग्रीर त्रिटेन यह गानता था कि विना निस्शस्त्रीकरण के सुरक्षा ग्रमक्ष्मवहै। ग्रनेक संधियों की गईं जिनमें राष्ट्र-संघ से परामर्श तक नहीं किया गया, उससे कोई सम्पर्क नहीं रक्खा गया, जैसे सन् १६३५ में इंगलैंड ग्रीर जमंनी का नी-सैनिक समभीता ग्रीर रूस, चेकोस्लोवाकिया ग्रीर पोलैंड के साथ फ़ांस की संधियाँ।

यदि जर्मनी में सरल, स्वस्थ, सबल खीर अच्छे नदयवकों तथा नवयुवतियों को घातक आज्ञाकारिता की मोहक दीक्षा दी जाती है. यदि उन्हें ग्राने योरोपीय पड़ोसियों को कुचलने ग्रीर उन्हें ग्रपने प्रधीन करने की अन्ध-प्रेरणा दी जाती है तो निस्सन्देह, यह सब अनुचित है। लेकिन यह सब समक में न आने वाली बात किसी प्रकार नहीं कही जा सकती। धुरी-युग के पहले फ़ांस और ब्रिटेन ने जर्मन समस्या का संचालन बहुत बुरे ढंग से किया। श्री तुस लॉक हार्ट से श्री स्ट्रेसमैन ने जो चिकायत परिचमी राष्ट्रों--विशेष कर ब्रिटेन-के विरुद्ध की थी उसरो सारी स्थिति स्वष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि अस्सी प्रति शत जर्मन जनता को वह अपनी नीति के पक्ष में ले साये हैं। अपने देश को उन्होंने राष्ट्र-संघ में सम्मिलित करा दिया है। लोकानों संधि-पन पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये हैं। वह देते गये, देते गये, देते गये जब तक उनके देशवासी उनके विरुद्ध न हो गये। "भ्रगर भ्रापने मेरे साथ एक भी रियायत की होती तो में भ्रपने देश-वासियों को भ्रपने साथ ले चलता। में भाज भी ऐसा कर सकता था। लेकिन भापने कुछ नहीं दिया और जो कुछ नगण्य रियायतें आपने की वह भी समय बीत जाने पर बहुत देर बाद। खैर अब तो कुछ शेष रहा नहीं, अकेले पागक शनित की छोड़ कर। भविष्य तो प्यी पीड़ी के हाथ में हैं,जर्मनी के उन

युवकों के हाथ में है जो शान्ति श्रीर नवीन योरोप के निर्माण के लिए जीते जा सकते थे; हमने दोनों को ही खो दिया है। यही मेरा दुरन्त है श्रीर यही ग्राम का पाप। "

जहाँ तक इटली का सम्बन्ध है, यद्यपि अवीसिनिया ने सन् १६३५ के प्रारम्भ में ही इटली के रवैट्ये के विषद्ध राष्ट्र-संघ में शिकायत भेज दी थी फिर भी अप्रंत (१६३५) में होने वाले स्ट्रेसा-सम्मेलन में ब्रिटेन, फ़ांस और इटली के प्रवान-मंत्री और विदेश मंत्री योरोप की परिस्थित और जमेंनी के पुनः शस्त्रीकरण पर विचार करने के जिए जब इकट्टें हुए तो बड़ी साववानी से उन्होंने अवीसिनियां के मसलों को छुपा तक नहीं; शायद इस ग्रावार पर कि अवीसिनियां ने राष्ट्र संघ से अपील की हैं और इमलिए उसे उसी के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुसीलिनी जब स्ट्रेसा से रवाना हुए तो इस विश्वास के साथ कि ध्रवीसीनियां में वह अपना मन चाहा कर सकते हैं और फ़ांस ग्रथवां ब्रिटेन से उरने की कोई खास बात नहीं हैं। सितम्बर सन् १६३५ के राष्ट्र-संघ के सम्मेलन में, जब कि इटली अवीसिनियां पर श्राक्षमण करने खाला ही था, जिटेन के विदेश मंत्री सर सैमुएल होर ने कहा था—"यह

New Statesman and Nation, March 29, 1941.
श्री एमरी जैसे विशिष्ट अंग्रेज ने सन् १६३६ में यह अर्थगिमत शब्द लिखे थे: "इतिहास में मुसोलिनी का दावा राजनीतिशास्त्र के मूल तत्वों के मौलिक विचारक के रूप में होगा,
एक महान् देशभवत के रूप में, एक चतुर दूरदर्शी राष्ट्र-निर्माता
और एक प्रशसनीय प्रशासक के रूप में होगा.... जन्होंने इटली
को एक विश्वास-पूर्ण कर्मोद्योग, सफलता के शानन्द, जत्सुक सहयोग
और परिश्रमी पुरुषत्व के एक नवीन स्तर पर उठा दिया है।"—
The Forward View.

राष्ट्र-संघ ग्रीर इसके साथ मेरा देश संघ-समकौते को उसकी पूर्णता में गुरक्षित रखने के पक्ष में है और विशेष कर ग्रकारण किये जाने वाले आक्रमण के दृढ़ और सामूहिक प्रतिरोध के हम पक्ष में हैं।" कूछ ही महीनों बाद सम्राट् की सरकार की ग्रोर से वोलते हुए सर जान साइमन ने हाउस प्राफ़ कामन्स में कहा-"में इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि अबोसिनिया की स्वतंत्रता के लिए होने वाले समुद्री युद्ध में में यपना एक भी जहाज बुबता हुया देखूँ, भले ही वह युव राफन ही वयों न हो।" शस्त्रों से फिर सुसन्जित होते हए जर्मनी के खतरे से फांस स्वभावतः भयभीत था और अबीसिनिया की रक्षा के लिए इटली से मगड़ा मील लेने की तैयार न था। पद्मित राष्ट्र-संघ ने मुसोलिनी को धाकामक घोषित किया और जान्त्वर सन् १९३६ में उसके बिरुद्ध आदेश भी जारी किये किर भी फ़ांस ने होर-लावाल प्रस्तावों का समर्थन किया। इस प्रशान्ति-गाल में हिटलर ने स्थिति से लाभ उठाया श्रीर राइनलैण्ड पर फिर से प्रविकार कर लिया। इसी समय प्रवीसिनिया जीत लिया गया. उरली के विरुद्ध प्रादेश वापस ले लिये गये. राष्ट्र-संघ पर से विश्वास समाप्त हो गया। संसार के छोटे श्रीर दलित राष्ट्रों को गम्भीर निहत्साह हुया। इस घटना पर लाई सेसिल को टिप्पणी यह हैं "प्राक्रवण के विषय होने वाली कार्रवाई का प्रारम्म से इतना शनितहीन होना श्रीर बाद में उनका ठप हो जाना इस कारण नहीं था कि इटली के विरुद्ध होते वाली राष्ट्र-संघ की कार्यवाहों से हमारे (ब्रिटेन) या फांस के लिए कोई घातक परिणामों का तर्क संगत भय था। यह तो उस दृष्टिकोण का परिणाम था जो उस समय फांस में वहत जीर-शोर से पौर ब्रिटेन में निधिवत हा से, यद्या प्रगट हप से नहीं, स्वीकृत था;

यह कि जब तक स्वयं अपने राष्ट्रीय भू-प्रदेश या राष्ट्रीय व्यापार के किसी अंशको खतरा न हो तब तक युद्ध को, श्रावश्यकता पड़ने पर, शक्ति से भी रोकने का दायित्व अपना सर्वोच्च स्वार्थ और कर्तव्य मान बैठना एक श्रादर्शनादी मूर्खता है श्रीर ऐसा कोई काम किया नहीं जाना चाहिए।"

जहाँ तक तीसरे धुरी-राष्ट्र जापान का सम्बन्ध है, १६३१ से ही वह समभने लगा था कि उसकी महत्त्वाकांक्षाओं में हस्तक्षेप करने की शक्ति राष्ट्-संघ में नहीं है। यह तो केवल एक ऐसा यंत्र था जिसे विजयी राष्ट्रों ने अपनी शक्ति-परक गुटबन्दी की सुकरता के लिए स्थापित किया था। इटली ने सन् १६२३ में उसका उल्लंधन किया, कारफु पर बमवाजी की श्रीर श्रल्वानिया में कुछ इटालियन श्रविकारियों की हत्या के बदले युनान से क्षति-पूर्ति की माँग की। जब १८ सितम्बर सन् १६३१ को जापान ने मंच्रिया पर श्राक्रमण कियातो २१ सितम्बर १६३१ को चीन ने राष्ट्र-संघ की संविदा की ग्यारहवीं घारा के अनुसार राष्ट्र-संघ में अपील की। जापान ने तर्क किया कि मंच्रिया की समस्या का हल चीन और जापान के बीच की बात है और दूसरों से उसका मतलब नहीं। समस्या को एक मध्यस्थ के हाथ सींप देने का चीनी प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। २५ जनवरी सन् १६३२ की चीन ने फिर नई अपील की, यह अपील दसवीं घारा के अन्तर्गत की गई जिसके श्रनुसार सदस्य राष्ट्रों को प्रादेशिक-श्रखण्डता की प्रत्याभृति दी गई है, श्रीर पन्द्रहवीं घारा के श्रन्तर्गत भी, जो बारहवीं घारा से श्रधिक सबल श्रीर सटीक है क्योंकि इसके विषयों की पूर्त न होने पर धारा

A Great Experiment, p. 271.

सोलह के मादेश लागू हो जाते हैं। जब चीन के प्रतिनिधि ने राष्ट-संघ से अपील की तो अमेरिका के पर-राष्ट्र सचिव श्री स्टिम्सन ने राष्ट्र-संघ द्वारा कार्यवाही किये जाने का समर्थन करने का बचन दिया। जनवरी सन् १६३२ में संयुक्त-राष्ट्र धमेरिका ने घोषणा की कि वह ऐसी किसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देगा जो शक्ति के द्वारा इसरों पर लादी गई हो। विदेन के विदेश-मंत्रालय ने एक दूसरा ही राग ध्रलापा। जनेवा में पत्रकारों के बीच इंग्लैंग्ड की नीति स्उब्ट करते हए रार जान साइमन ने घोषणा की-"जापान को फैतने की -विस्तार की भावश्यकता है, जापान माज वहीं कर रहा है जो ग्रेट ब्रिटेन ने मतीत में किया था, और राष्ट्र संघ की संबिदा में कठिनाई यह है कि उसमें इतिहास की ऐसी गतिशील शक्तियों को यथेष्ट सुविधा नहीं दी गई जैसी शक्ति हमको भारत में लेगई थी और ग्राज जापान को मंच्रिया में ले जा रही है।" जापान स्थित अंग्रेजी राजदूत ने कहा था-"मंचुरिया में जापानियों ने जो कार्यवाइयाँ की उसके लिए उन्हें बहुत ग्राधिक उत्तेजना दी गई थी। उन्होंने रूसियों को भगाया था भीर इस प्रकार अपने लिए अधिकार प्राप्त कर लिये थे; और जिस ढंग से चीनी ें े तिष्ठा समाप्त करते जा रहे थे उससे उनकी लोग ः े

<sup>े</sup> जब संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से कहा गया कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जो जापानी श्राक्रमण की रोक दे तो उन्होंने विखा— 'हमारी जनता के श्रीवकांत्र के लिए मंचूरिया घरती का एक श्रज्ञात भाग है श्रीर वे नहीं समक्ष पाते कि उस भाग में होनेनाले विवाद से उनका गया सम्बन्ध है।' ब्रिटेन के एक स्कूबी छात्र ने कहा था कि चीट की राजधानी जापान है। Vigilantes: Inquest on Peace (1935) p. 34.

शान्ति ग्रीर सहनशीलता समाप्त हो गई।" नायोनल कार्टिस जैसे तटस्थ निरीक्षक भी रूस के काल्पनिक भय से भाग-भ्रष्ट हो गये न्धीर लिखा-"पूर्व में जो विभीषिका हमें संबरत किये है वह जापान का भय नहीं है बिल्क चीन का भय है। यहिक-से-प्रधिक राष्ट्र-संघ की समिति जो कर सकी वह यह था कि उसने जापान को यह स्पष्ट रूप से बता विया (१६ - २-१६३२) कि राष्ट्र-संघ के सदस्य अपने एक सदस्य राष्ट्र की प्रादेशिक अखण्डता पर राष्ट्र-संघ की संविदा द्वारा निर्धारित दायित्यों की अवहेलना करते हुए जो भी अतिक्रमण किये जायेंगे उनकी गान्यता नहीं देंगे। मार्च सन १९३२ में राष्ट-संघ की ग्रसेम्बली या श्राम-सभा ने एक श्रमान्यता का प्रस्ताव पास किया जिसका अर्थ था संसार के सभ्य राष्ट्रों द्वारा जत्पान के आक्रमण की नैतिक आधार पर निन्दा करना। लेकिन उस प्रस्ताव ने आक्रमणकारी को आक्रमण के फलों से बंचित नहीं किया। १६३१ में युदा चाहे जितना ५ व्टदायक होता लेकिन प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों को उस समय १६३६ की श्रवेक्षा कम तैयार या श्रधिक पूर्व-व्यस्त स्थिति में न पाता। अदि अविष्य की महान्तर आपदाओं का निवारण करना है तो वर्तमान छोटी-छोटी बुराइयों का सामना करना ही होगा। यदि धरती के एक भाग पर हम स्वेच्छाचार दर्वाघत करते हैं तो दूसरे भाग पर उससे भी श्राधिक श्रद्याचार उत्पन्न होगा। जागान ने राष्ट्र संघ से इस्तीफा दे दिया और मंच्रिया की विजय-यात्रा में आगे बढते हुए उसने जेहोल श्रीर मंगोलिया के दो भीतरी प्रान्तों— चाहार श्रीर सुइय्थान— पर भी

3 Ibid p. 299.

Curtis: The Capital Question of China (1932) p. 25.

ग्रिविकार कर लिया। राष्ट्र-संत्र की ग्रक्मंण्यता ग्रीर संघ का नियंत्रण करनेवाली वड़ी-बड़ी शिक्तयों की उदासीनता तथा नाज़ी जमंती के उत्थान ग्रीर अबीतिनिया पर किये गये इटली के श्राफ्रनण के विरुद्ध राष्ट्र-संग के प्रतिबन्धादेशों की शोचनीय ग्राफ्रजता से उत्साहित होकर जापान ने जुलाई सन् १६३७ में चीन पर फिर से ग्राफ्रमण प्रारम्भ कर दिया। २२ मई सन् १६३६ को चीन के प्रतिनिधि डाक्टर वेलिंग्टन-कू ने चीन को प्रभावपूर्ण सहायता देने की भ्रपील की—प्रार्थिक सहायता, ग्रीर जापान को युद्ध-सामाग्री न देने, शरणाथियों को सहायता देने तथा राष्ट्र-संघ की शपथों को पूरा करने की प्रार्थना की। पर अपने फ़ान्सीसी सहयोगी जार्ज बॉनेट के साथ लार्ड है नीफैन्स ने राष्ट्र-संघ की सामूहिक सहायता संगठित करने का एक ग्रनुपम सुयोग लो दिया। प्रथमित श्रीर शिटन दोनों ने ही १६२२ में विश्वाटन में होने

<sup>े</sup> उसी दिन जनेवा में ''आकामक-विरोधी मोर्चे को पूर्वीय देशों तक विस्तृत करने के चीनी प्रस्ताव को ब्रिटेन और फ़ांस ने अपने निषेपाधिकार से रह कर दिया। किन्तु और फ़ांस ने अपने निषेपाधिकार से रह कर दिया। किन्तु और फ़ांस ने अपने ब्रिटेन की किया किन्तु ब्रिटेन व फ़ांस के बिंदे किया। किन्तु ब्रिटेन व फ़ांस के बिंदे किया। डाक्टर कू के तकों का विरोध लाई होनी फैनस और भी बानेट ने किया। उनने विरोध ने इस योजना को वस्तुत: समाप्त कर दिया। एम मैस्की ने कहा कि सारी दुनियाँ में यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि आक्रमण के विरुद्ध दृढ़ प्रतिरोध एक ऐसा युद्ध है जो एक ज्यापक युद्ध का नियारण करता है। 'यह सिद्धान्त चीन पर भी पूरी तरह से लागू होता है,'' उन्होंने कहा था।

वाली नवराष्ट्र-संघि "पर हस्ताक्षर किये थे, फिर भी दोनों ने जापान के अकारण और नीच आक्रमण को रोकने के लिए कोई भी क़दम उठाने से इन्कार कर दिया। दूसरी स्रोर ग्रेट ब्रिटेन ने जापान की यह माँग स्वीकार कर ली कि वर्मारोड से जो कुछ यद्ध-सामग्री चीन पहुँचती थी उसका वहाँ पहुँचना बन्द कर दिया जाय, यद्यपि यह बन्दी तीन ही महीने के लिए जुलाई से ग्रनटबर १६४० तक रही। ब्रिटेन ने यह कार्यवाही नवराष्ट्र-संधि का उल्लंधन करके की भ्रीर जनेवा में अपने दिये हुए इस गम्भीर बचन की भंग किया कि "वह ऐसा कोई काम न करेगा जिससे चीन की प्रतिरोध-शक्ति में किसी प्रकार की कमी धाये।" श्रीर फिर भी मिस्टर चर्निल ने बर्मा-रोड की इस बन्दी को एक बान्तिपुर्ण कार्य कहकर उसका समर्थन किया जिसका उद्देश्य चीन-जापान-युद्ध का अन्त "समभौते के हारा न कि युद्ध या युद्ध की धमकी के द्वारा" समीप लाना था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुन्ना होता कि चीन का एक प्रभाव-पूर्ण श्रवरोध हो जाता जिसका परिणाम होता समर्पण। धाज तो अंग्रेज भी परमात्मा को घन्यवाद देते हैं कि उनकी यह धाशायें पूरी न हुई। महान् शावतयों ने तोपक नीति का अनुगमन किया और सब प्रकार के हथियार, तेल, रवड़, खण्ड लीह, कच्चा लीहा श्रीर श्रहमीनियम जापान के हाच वेचा। यह तो ७ दिसम्बर सन् १६४१ में हुआ पूर्ल वन्दरगाह-पर जापान का हमला था जिसने संयुवत-राष्ट्र अमरीका ग्रीर ग्रेट-ब्रिटेन को चीन के साथ ला खड़ा किया जो लगभग साहै चार वर्ष से सम्यता और विश्व-व्यवस्था का युद्ध लड़ता आ रहा था। तभी

<sup>े</sup> बाजिम्हान साम ें कि कि चे चित्र की प्रभासकीय अखण्डता' स्वीकार करेंगे।

तो संयुक्त-राष्ट्र धमेरिका की एकान्त तटस्थता की गहरी परम्परा भंग हुई। जैसे ही जापान ने ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र धमेरिका पर हमला किया वैसे ही चीन ने एक दूरदर्शी स्पष्ट-दृष्टि से धुरी-राष्ट्रों के विषद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

फासीवादी राष्ट्रों से सहायता भीर समर्थन पानेवाले विद्रीहियों के विरुद्ध स्पेत की वैधानिक सरकार की रक्षा करने में राष्ट्रसंघ श्रासमर्थ रहा। जब चेकोस्लोबाकिया में संकट उत्पन्न हुन्ना तब मिस्टए चेम्बरलेन ने पूर्ण सद्देश्य से काम किया। वह शान्ति-प्रेमी थे श्रीर बान्ति-प्रेमी होना कोई बरी बात नहीं है। ब्रिटेन की तैयारियों की कमी वह जानते थे। उन्होंने लाई रन्सोमैन को भेजा कि वह जाकर चेक लोगों श्रीर जर्मन लोगों के ऋगड़े का निपटारा करने की कोशिश करें, उन्होंने चेक लोगों को यह प्रबोध दिया कि वह सुडटन प्रदेश जर्मनी को दे देना स्वीकार कर लें भीर दूसरे प्रदेशों में छोटे-छोटे सैन्य शिविरों का निर्माण कर लें। चेक लोगों ने 'ब्रिटेन ग्रीर फ़ांस के दुनिवार दबाव' के कारण यह स्वीकार कर लिया। इस प्रकार म्यूनिक में प्रतिष्ठा बेचगर समय खरीदा गया। इस घटना का दु:खद माग ती वह सनकी-पन है जिसके साथ मिस्टर नेवाइल चेन्वरलेन ने २७ सितम्बर सन १६३८ के अपने रेडियो भाषण में कहा था-"एक शक्तिमान पड़ोसी ने मुकाबिले में आ पड़े एक छोटे राष्ट्र के साथ हम सहानुभृति चाहे जितनी दिखाय पर केवल उसी के लिए हम हर परिस्थित में समूचे बिटिश समाज्य को युद्ध में फँसा देने का काम नहीं कर सकते। यदि हमें लड़ना ही है तो इससे बड़े प्रश्नों को लेकर लड़ना चाहिए।" राष्ट्र-संघ के सुविचारित न्याय से जिन शनितयों को 'श्राकासक' घोषित किया जा चुका था उनके प्रति तीषक-नीति राजनीतिक कारणों

की अपेक्षा सैनिक आवश्यकताओं से अधिक प्रेरित थी। सरकारों के यह निश्चित करना होता है कि वे सफलतापूर्वक युद्ध संचालित कर सकती हैं या नहीं, और यदि नहीं कर सकती तो उन्हें समभीते करने होते हैं और सामरिक आवश्यकताओं के साथ राजनीतिक आदशों का मेल बैठाना होता है। लेकिन आदशों को एकदम त्याग देना बुद्धिमानी नहीं है।

म्यूनिक समभौते के समय रूस की उपेक्षा की गई घीर कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया गया कि पश्चिमी राष्ट्र जर्मनी के साथ कामिन्टर्न-विरोधी समभौता करने की सोच रहे हैं। शी नेवाइल हेन्डर्सन के संस्मरणों—'दि फेल्योर ग्राफ ए मिशन'—से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह घारणा बिल्कुल काल्पनिक नहीं थी। तोरण एक ऐसा खेल हैं जिसे दो पक्ष खेल सकते हैं। सो सोवियत रूस जर्मनी के साथ एक धनाक्रमण-संघ करने में सफल हो गया। ऐसा उसने ग्रपनी गुरक्षा के हित में किया। वह समय चाहता था, ग्रपनी लाल फीज को तैयार करने के लिए ग्रीर जर्मन शत्रु से मुकावला करने के लिए। इस जब तक वह ग्रीर ग्रच्छी स्थित म न श्रा जाय तव तक युद्ध टालना चाहता था।

वे 'वड़े-बड़े प्रश्न' क्या हैं जो फ्रिटेन द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप को उचित सिद्ध करते हैं? मिस्टर चेम्बरलेन का उत्तर हैं—"यदि मुक्ते इस बात का विश्वास हो जाय कि कोई राष्ट्र प्रानी शनित से भयभीत करके संसार पर प्रधिकार जमाने का संकल्प कर बैटा है तो में समभूंगा कि उसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए।" दूसरे शब्दों में यदि संसार में जिटेन की शंक्ति को चुनौती दी जाती हैं तो वह इस चुनौती देनेयाली शक्ति के विश्व अपनी पूरी ताकत लगा देगा। 'सभ्यता के लिए पृक्ष' छोटे

राष्ट्रों की सुरक्षा' श्रीर शिवत-संतुलन की भी सारी वकवाद स्वार्थ श्रीर श्रात्मरक्षण के सिक्तय उद्देश्य की खिपाने का एक भूठा श्रावरण मात्र है। हम लड़ेंगे केवल श्रपने शत्रुशों की कुचलने के लिए श्रीर श्रपने गर्व की शान्त करने के लिए। यह राष्ट्रीय श्रहमन्यता का सिद्धान्त गर्व की शान्त करने के लिए। यह राष्ट्रीय श्रहमन्यता का सिद्धान्त गर्व किने की कीई श्रपनी विशेषता नहीं है। संयुवतराष्ट्र श्रमेरिका इस युद्ध में तभी सिम्मिलत हुशा जब पर्ल बन्दरगाह पर हमला हो गया। यह संसार की शान्ति-रक्षा के लिए युद्ध में नहीं सिम्मिलत हुशा, वह सिम्मिलत इसलिए हुशा कि उसके भू-प्रदेश पर प्रत्यक्ष शाक्रमण हुशा, उसके स्वार्थों के लिए संकट उत्पन्न हुशा श्रीर उसके गर्व को चीट लगी।

जिन लाखों व्यक्तियों ने स्वेच्छापूर्वक यातनायें और पीड़ायें सहना स्वीकार कर लिया था और जिन्होंने अपने प्राण भी के दिये थे—इस चिद्यास में कि यह संसार प्रजातंत्र और मानव-भावना के लिए सुरक्षित हो जायगा, उन सबकी, ग्राशायें दोनों युद्धों के बीच की ग्रविध में चूरचूर हो गई और हम शान्ति खो बैठे। ग्राण की लपटों से तो हम निकल ग्राये किन्तु धुयें में विकीन हो गये। इन २० वर्षों से हमने यह सबक सीखा है कि सभी देशों में राष्ट्रीय देश-भित्त की भावना बड़ी सबल और महरी है ग्रीर विद्व-साम्य या ऐवय की भावना दुवेल और मन्दा अपने प्रधान सदस्यों, ग्रेट-ब्रिटेन ग्रीर फांस के साथ राष्ट्र-संघ ने चीन को जापान की कृपा के भरोसे छोड़ दिया, ग्रवीसीनिया को इटली के लिए बलिदान कर दिया, ग्रीनन की घड़ी में चेकोरलीयांकिया को घोखा दिया और धुरा-राष्ट्रां का लिए बलिदान कर दिया, ग्रीनन की घड़ी में चेकोरलीयांकिया को घोखा दिया और धुरा-राष्ट्रां का लिए बलिदान कर दिया, ग्रीनन की घड़ी में चेकोरलीयांकिया को घोखा दिया और धुरा-राष्ट्रां का लिए ग्रीन श्रीर प्रिताटा प्राप्त गरा में ग्रवन्त सहायताया। अपनी चूड सारशालों के हीन हुए भी राष्ट्रसंव

<sup>ै</sup> १५ अनवनो सन् १८४४ है 'नेजन एन्ड न्यू स्टेन्नमैन' में सेमीटेनियस ने राष्ट्रपति रूजनेल्ट के इस सुकान पर कि भनिष्य में राष्ट्रसंघ की

श्रपने प्रस्तावों श्रीर संकल्पों के लागू करन में श्रसमयं रहा। यदि उसे प्रभावपूर्ण होना है तो उसकी स्थिति ऐसी होनी हो चाहिए कि सैनिक चुनौतियोंका उत्तर वह सैनिक कार्यवाइयोंसे देसके। (१) इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने प्राचीन श्रीपनिवेशिक साम्राज्यों को नवीन नामों से बनाय रखने की कोशिश की। उसने पूर्व की जातियों श्रीर उनके स्वाधीनता-संग्रामों की श्रीर ध्यान ही नहीं दिया। पुद्ध का तात्कालि क उद्देश्य है शशु

बैटकों के लिए जेनेवा को न चुना जाय क्योंकि उस शहर पर 'ग्रसफलता की छाया' छ ई है, निम्नलिखित टिप्पणी लिखी थीं—

'जब बिल के सकरों की आहें—
राष्ट्रों के अभियोग कान में पहुँचे
तब क उंसिल ने जल मंगवाया
आम-सभा ने हाथ थी लिए—वाग मिट गया।
मंचूको, स्पेन, कार्फ्, अबीसीनिया,
विलना श्री यूनान,
माफ न यह बिलवान!—
माफ न होंगे!! क्योंकि जानते थे बिल-कर्ता
श्रपना कुरिसत काम और उसका मतलब भी।

" "पूर्व में जापान योक्ष्पीय 'प्रजातंत्र' के कुछ चिह्न देख सकता था। ऐसा लगता था कि यह एक विशेषाधिकार है जिसने खेतांगों की रंगीन लोगों का मालिक बना रखा है। समृद्ध ईस्ट इंडोज में, जिसका प्राकार जापान से तीन गुना है, कुछ हजार डच लोग छै करोड़ श्रवंबुभुधु स्थानीय लोगों के श्रम श्रीर साधनों के बृते राम्पित पैदा कर रहे थे। इण्डोचीन में (जो जापान से बड़ा है) कुछ हजार फांसीसी वहाँ की जनता से जिसे उन्होंने चीन से श्रनग कर रखा था विपुल राजस्व चुस रहे थे। जापान ने यह भी देखा कि कुछ हजार श्रयंज सज्जन बिलोचिस्तान से लेकर विधाण सागर तक के विधाल भू-प्रदेशों पर उपनिवेशों सा शासन करते हुए सम्पत्ति जूट रहे थे।

को पराजित करना, लेकिन जब तक हमारे पास एक प्रेरणादायक लक्ष्य -- भिन्य का चित्र न हो जिसके लिए हम यद कर एहे हैं, तब तक हम शत्रुको कुचल नहीं सकते; युद्ध जीत नहीं सकते। यह कहने से काम नहीं चलेगा-- "प्राम्नो शत्रु को कुचल दें और शेष सारी वातें दैव या भाग्य के ऊपर छोड़ दें;" क्योंकि यह तो उस सामान्य-मानव को घोखा देना होगा, जिसकी वीरता भीर सहनशक्ति, जिसकी यातना भीर मृत्य के ज्ते विजय प्राप्त की जा रही है। विजेताओं को प्रेरणा देनेवाला एक सामान्य उहेश्य होना ही चाहिए। सर्वत्र स्त्री-पृष्ण सभी बलिदान की भावना से भरे हैं भीर तात्विक परिवर्तनों के लिए तैयार हैं। यही विद्यास उन्हें जीवन का बल दे रहा है कि विश्व का नव-निर्माण होगा, कि मानव इतिहास में महान्-कान्ति होगी ग्रीर सामान्य व्यक्ति को भय ग्रीर दीनता से मुनित मिलेगी। यही श्राशा धाज घरती के इस छोर से उस छोर तक छाई हुई है, भीर भिन्न-राष्ट्रों के नेताभ्रों के वनतन्यों से इस ग्राशा को नवीन बल भौर दृढ्ता मिलती जाती है। हमारे सामने भ्रतलान्तक घोषणापत्र है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट की चार स्वाधीनताम्रों की घोषणा है फीर सोवियत की २५वीं वर्षगाँठ के अवसर पर की गई मार्शल स्तालिन की घोषणा है---"जातीय वहिष्कार-वृत्ति का जन्मूलन, राष्ट्रों की समानता और उनकी प्रादेशिक श्रखण्डता, गुलाम बनाई गई

बीर सबसे श्रीवक जापान के शासकों ने यह देखा कि पूर्व का वैभव और उसकी सम्पति हिंसा और शक्ति के बल छीनी गई और शक्ति के बल पर ही उसपर श्रीधिपत्य जमा हुआ है—पर वह एक शक्ति-शाली और निश्ंक शक्ति की चोटों के लिए श्रगम्य नो नहीं था।"—Scorched Earth, by Edgar Snow (1941) p. 364.

जातियों की मनित ग्रीर उनकी प्रभ-सत्ता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्येक राष्ट का यह अधिकार कि वह अपने मसलों की व्यवस्था अपनी इच्छायों के अनकल करें, क्षति-प्रस्त राष्ट्रों को श्राधिक सहायता और अपनी भीतिक कल्याण-सिक्ति में उनको योगदान, प्रजानंत्रीय स्वाचीयताओं की पून: प्रतिष्ठा, हिटलरी शासन का विनाश।" हावडं विश्वविद्यावय में ६ सितम्बर १६४३ को भाषण देते हुए श्री चिंचल ने कहा था-"हमें भागे बढ़ते ही जाना चाहिए। दो में एक ही रहेगा या तो जिएव-व्यापी श्रराजकता श्रीर या फिर विश्व-उपवस्था। धत्याचार हवारा हात्र है वह चाहे जिस छुपवेश में हो, चाहे जो जाल बिछाये। वह चाहे जो भाषा बांले, वह चाहे वाहा हो या धान्तरिक, हमें हर क्षण सावधान रहना चाहिए, हर क्षण ससद्ध और सतर्क, हर समय उसका गला दबोचने के बिए प्रस्तुत रहना चाहिए।" राष्ट्रवित कीविजन डी० रूजवेल्ट ने ग्रमी हाल ही में कहा था--"जिल उद्देश्य के लिए हम यह मुद्ध लड़े हैं, वहीं यदि खीं जाता है ती इन युद्धों का जीतना व्यर्थ है। यदि विजय स्थायी न रहे तो युद्ध का जीतना बेकार है ...... हम एक ऐसी विजय-प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बंधे हुए हैं जो हमें यह प्रत्याभृति दे सके कि हमारी भविष्य की सन्ततियाँ ब्राफमण, विनादा, दासुना ग्रीर शाकिसिक मृत्यु के निरम्तर भय से मृतत रह कर वह सकेंगी शीर परमात्मा की काया में भ्रपना जीवन जी सकेगी।" डाक्टर सनपात हैन के कथन, "कान्ति अभी भी सिद्ध नहीं हुई" पर टीका करते हुए महाबलाविकृत च्यांगकाई बोक ने महा था-- 'उतर गह है कि कान्ति से हमारा अर्थ होता है डाक्टर सनपात सेन द्वारा निनारित राष्ट्रीय कांति के तीन मीलिक सिद्धान्तों की प्राप्ति घीर पूर्ति ! यह सिद्धान्त है—राष्ट्रीय स्वाधीगता, प्रजातंत्र की क्रियक धीर ग्राधिकाधिक सिद्धि

श्रीर जन-जीवन की परिस्थितियों का स्तर ऊँचा उठाना। ..... सब जातियों की राष्ट्रीय स्वाधीनता पर जोर देते हुए डाक्टर सनयात सेन की दरिट चीन की समस्या से बहुत ऊपर उठ जाती है और वह पूर्व तथा परिचम के सभी राष्ट्रों के लिए समानता की खोज ग्रीर माँग करते हैं। चीन केवल अपनी स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है बिल्क प्रत्येक दलित जाति की प्राजादी की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे लिए तो अतलान्तवा घोषणा-पत्र और राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सब राष्टों के लिए चार स्वाधीनताश्रों की घोषणा हमारे विश्वास के थाबार स्तम्भ है। " श्रीर जब तक हम ईमानदारी के साथ संसार के छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के प्रति राजनीतिक सामाजिक ग्रीर शाथिक न्याय को श्रपना लक्ष्य नहीं बनाते तब तक हम में से किसी के लिए भी न तो शान्ति होगी और न भविष्य की धाशा। स्वयं शोषण का शिकार रहने के कारण चीन के हृदय में एशिया की दलित जातियों के प्रति अपार सहानुभृति है थीर चीन अनुभव करता है कि इन राष्ट्रों के प्रति उसके उत्तरदायित्व ही हैं---अधिकार नहीं। हम एशिया के नेतृत्व के विचार का प्रत्याख्यान कर्ते हैं क्योंकि 'क्यूरर-सिद्धान्त' श्रधिकार और शोषण का ठीक उसी प्रकार समानार्थक रहा है जिस प्रकार "पूर्वीय एशिया सह समृद्धि-क्षेत्र" का प्रथं रहा है एक काल्पनिक ग्रतिमानवों की जाति जो ग्रधीन जातियों को कुचलती हुई उन पर शासन करे। एशिया में पहिचमी साम्राज्य को हटाकर पूर्वी साम्राज्यवाद स्थापित करने धायवा प्रपनी या प्रन्य किसी की एकान्त तटस्थता चीन का उद्देश्य कभी नहीं रहा। हमारा यह दृढ़ मत है कि वहिष्कार-मूलक संधियों भीर प्रावेशिक गृट-बन्दियों के संकृतित विचार से हुगें भागे बढ़ना ही चाहिए श्रीर एक प्रनाव-पूर्ण संगठन संसार की एकता के लिए

स्थापित करना चाहिए। इन संधियों धौर गुट-बन्दियों से श्रीर भी बड़ी श्रीर भयानक लड़ाइयाँ होती हैं। जब तक एकान्त तटस्थता श्रीर साम्राज्यवाद—वह चाहे जिस रूप का हो—को हटाकर स्वतंत्र राष्ट्रों के एक नवीन श्रन्योन्याश्रित संसार में सच्चा विश्व-सहयोग नहीं स्थापित किया जाता है तब तक हमारे या श्रापके लिए स्थायी सुरक्षा न हो सकेगी।"

याज हम एक महान् युद्ध के य्रान्तिम चरणों में हैं। विजय को यो र बढ़ते हुए भी ऐसा भय लग रहा है कि हमारे मन युद्ध से उत्पन्न होनेवाली स्वाभाविक क्र्रता, संकीणंता श्रीर लक्ष्य की रक्षता के सामने भूकते जा रहे हैं। हम जानते हैं किस तरह कुछ भिय-राष्ट्रों ने अपने श्रापको गुष्त संवियों में फँसा लिया था जब कि उडरो विल्सन गत युद्ध के उद्देशों के सम्बन्ध में एक विद्युध वक्तव्य दे रहे थे। ठीक उसी प्रकार बतमान युद्ध में अतलान्तक घोषणापत्र श्रीर अन्य घोषणाश्रों पर हस्ताक्षर करनेवाले असंदिग्ध शब्दों में उन घोषणाश्रों से श्रमनी असहमति प्रगट कर रहे हैं।

इंगलैंड के प्रधान मंत्री ने कहा कि "प्रतला निका घोषणा-पत्र के निर्माताओं के मस्तिष्क में प्रधान रूप से यो एप के उन राज्यों और जातियों की प्रभु-सत्ता, स्वशासन और राष्ट्रीय जीवन की पुनः प्रतिष्ठा थी जो नाजी ग्राधिनत्य में हैं" और यह कि उस घोषणा-पत्र की-धाराओं या प्रति- जाग्रों से "भारत, वर्मा ग्रथवा अंग्रेजी साम्राज्य के ग्रन्य भागों में होने वाले तैवानिक शासन के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये विविध नीति-विधयक वक्तव्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता।" इसके साथ यह घोषणा भी जोड़िये: "हमारा मन्त्रा ग्रपने श्रविकारों पर इटे रहने का है। मैं सम्राटकी सरकारका प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि

भंग्रेजी साम्राज्य के विनाश का अध्यक्ष बन्।" स्वतंत्र फ़ांसीसियों के राजनैतिक उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए जनरल डीगाल ने बताया था कि उन उद्देश्यों में "फ़ांसीसी साम्राज्य की पूर्ण ग्रखंडता की पून: स्थापना" शामिल है। १९४० में फ्रांस द्वारा स्वीकार की गई यद्ध-विराम सन्धिः में हिटलर ने फ़ांसीसी साम्राज्य की ग्रखंडता की प्रत्याभृति दी थी। ग्रन्य साम्राज्यवादी राष्ट्र, जैसे डच, युद्ध के बाद भपनी यथास्थिति की पुनस्थापना की राह जोह रहे हैं। हमारा धूर्त विवेक हमें इस सुखद धारणा में भरमाता है कि एक दूरस्थ जाति पर ग्रधिकार जमाना जिसकी समुची सभ्यता की पद्धति हमारी सभ्यता से भिन्न है ग्रपने एक नजदीकी पड़ोसी पर-जिसको हम सदियों से जानते ग्राये है-प्रविकार जमाने से भिन्न है। यदि हम युद्ध-पूर्व की अतीत परिस्थितियों में लौट जाना चाहते हैं, यदि भविष्य के सम्बन्ध में अपने श्रधिकार में भाय राष्ट्रों पर अपना पंजा जमाये रखने की भाषा में सोचते हैं और अपने विशेषा-धिकारों को सुरक्षित रखने, घर में अपनी वर्ग-स्थित और बाहर अपने श्रधिकारों को कायम रखने की कामना रखते हैं, तो यह युद्ध एक पाप-पूर्ण बनादी है, अपन्यय है।

ग्रेट ग्रिटेन इस युद्ध में इस घोषणा के साथ प्रविष्ट हुग्रा था कि पोलेंड के साथ हुई अपनी सन्धि पर दृढ़ रहना, पोलेंड की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्त्तन्य था। जब जमेंनी ने पौलेंड पर ग्राकमण किया तो रूस ने उसके पूर्वी भाग पर श्रीधकार कर लिया। रूस ने श्रव पोलेंड को नाजी श्राकमणकारियों से मुक्त कर दिया है यद्याप लन्दन-स्थित पोलेंड की सरकार इस नवीन स्थित को स्वीकार

१ २४ जुन १६४२

सहीं करती। रूप इस बात को स्वीकार करता है कि उसका एक माप उहेर्य यह है कि पोलैंड संशक्त हो, स्वतंत्र हो और उसका मित्र हो। क्स.नहीं चाहता कि पोजैंड की पूर्वी सीमा के सम्बन्धमें उसकी नीति में दमरे राष्ट्र हस्तक्षीय करें ठीक वैसे ही जैसे ग्रेट ब्रिटेन भपने सामाज्यवादी अधिकारों से सम्बन्ध रखन वाले मामलों में दूसरे राष्ट्रों का हस्तक्षेत्र पसन्द नहीं करता। यदि भित्र-राष्ट्र प्रपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र में "वर्तमान उत्तरदायित्वों" की पवित्रता पर जीर देते हैं श्रीर के प्रक्तों को अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से दूर रखना चाहते हैं जिनकी न्याय्यता सन्देहपूर्ण है, तो निश्चय ही हम लोग समाज के युद्ध-पूर्व वाले कार्च में वापस चर्न जानेगें जिसमें श्रीवनिवेशिक श्रतिस्ववींमें होंगी ग्रीर उनके विनाशकारी परिणाम होंगे। सीवियत संघ ने यह व्यवस्था दी है कि उसके अंग-भूत गणराज्य अवनी स्वतंत्र सेनायें और विदेश कायलिय रखेगें। मुख्य लाग इसका अर्थ यह लगाते हैं कि इसका उद्देश्य है 'जो भु-प्रदेश १६३८ में सोवियत रूस की प्राप्त नहीं थे उनके ग्रन सोवियत क्रम के साथ सम्मिलन की बाह्य-विषय द्वारा स्पीकृति' का मार्ग स्पष्ट श्रीर सकर बनाना। पदि यह बात सच हो तो विजय प्राप्त होने के पहले ही हम दूसरे युद्ध के बीज वो देगें।<sup>2</sup>

<sup>9</sup> Economist, February 5, 1944.

१० अप्रैल सन् १६४४ को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री हेनरी बैलेस ने लिखा था: ''युँढोत्तर विश्व में अनिवार्यतः फासीवाद आंग्ल सैन्सनी साम्राज्यवाद को तरफ अविरत गति से बहेगा और अन्ततागट्या कस से युद्ध की और। अभी से अमेरिकी फासीवादी युद्ध के सम्बन्ध में लिख और बौल रहे हैं। प्रायः बड़े-बड़ें व्यवसाय अनजाने फासीवाद को सहायता देते हैं। बहुत से अंग्रेज व्यापारी

# संसार की प्रगतिशील शक्तियों को सन्नद्ध किया जाना चाहिए

एक बहुत बड़ा संकट यह है कि जहाँ युद्ध काल में हम एक नये गंसार का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं वहाँ जैसे ही युद्ध समाप्त होता है वैसे ही पुरानी दुनियाँ की रक्षा करने के लिए जम कर लड़ाई करते हैं। पिछले युद्ध के बाद जब विजय प्राप्त हो गई तब श्री टी॰ ई॰ लारेन्स का श्रम बुरी तरह दूर हुया श्रीर उन्होंने कहा—''हम लोग उन विचारों में पले जो वाष्य-रूप थे श्रीर जो व्यक्त नहीं किये जा सकते थे पर जिनके लिए युद्ध लड़ा जाना था ''फिर भी जब हमें सफलता मिली श्रीर नवीन विश्व का उदय श्राया तो बुद्धे लोग सामने श्रा गये, हमारी विजय उन्होंने हम से छीन ली श्रीर उसे उन्होंने वही पुराना रूप दे दिया जो उनका जाना बूका था।" यदि युद्ध के इस भयानक श्रपमान की पुनरावृत्ति से बचना है तो यह श्रावस्यक है कि हम सतक रहें श्रीर निश्चय कर लें कि न्याय-पूर्ण समफीते पर श्राधारित स्थायी शान्ति के लिए जनता के प्रयत्नों को हमारे नेतागण बरबाद न करने

उबल पड़ेंगे यदि उन्हें फासीवादी कहा जाय। और फिर भी, चुनीतियां देने का खेल शुरू होने के पहले उन्होंने उन नीतियों का समर्थन किया जो म्यूनिक की ओर ले गई और अन्त में हिटलर द्वारा चेकीस्लोवािकया पर अधिकार किये जाने के एक दिन बाद उसेलडार्फ समभीते पर हस्ताक्षर करवाये। ये लोग सामान्य मानव को घुटनों के बल रेंगवाना चाहते हैं और उसे एक ऐसा अधम शरणायत बनाना नाहते हैं जो अपनी जगह पर चूंन करे।"

पायेंगे। युद्ध की समस्यायें भावनात्मक दृष्टि से ग्राधिक सबल होती हैं। श्रीर इसलिए उन्हें सर्व-सामान्य का समर्थन प्राप्त होता है, जब कि शान्ति के उद्देशों की ग्रोर उतना ध्यान नहीं दिया जाता नयों कि जब तक युद्ध समाप्त न हो जाय तब तक उनका विवरण-पूर्ण निर्धारण नहीं हो सकता। किन्तु यदि शान्ति प्राप्त करनी है तो संसार के सभी देशों के प्रगतिशील तत्त्वों को ग्राप्त साधन जुटाने चाहिए श्रीर इस बात का निरुचय कर लेना चाहिए कि श्रतीत की शिक्षायें भुणा नहीं दी जायेंगी।

शान्ति-समभौते में सोवियत रूस की आवाज सबल रहेगी। यह कहना तो बहुत श्रासान है कि हम यह युद्ध संसार की बोलशेबिकवाद के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नहीं लड़ रहे। किन्तू नयी पीढी को साम्यवाद की ग्रोर साम्यवाद का प्रेम ही नहीं प्रेरित कर रहा; बिल्क उन्हें प्रेरित कर रहा है उनका यह संकल्प कि लाखों किसानीं श्रीर मजदूरों के दयनीय जीवन-स्तर को वे ऊँचा उठायेंगे-- उनके जीवन-स्तर को जो सर्वदा खुधातं-स्थिति में रहते हैं श्रीर जब कभी वहिया या श्रकाल का दौड़ा हो जाता है तब उससे भी नीचे गिर जाते हैं। जिस प्रकार सोवियत रूस ने एक विस्तृत भू-प्रदेश से दारिद्राय ग्रीर धज्ञान को दूर भगा विया है उससे हमारे हृदयों में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीर फिर इसके श्रलावा, इन दो युद्धों के बीच की श्रवधि में वह स्वार्थ-पूर्ण नीतियों में भागीदार नहीं बना। सोवियत सरकार ने यह स्पष्ट भारगासन दिया है कि वह चेकोस्लोवाकिया को म्यनिक के पहले की स्थिति में प्रतिष्ठित कर देगा। वह तेचिन प्रान्त पर चेकोस्लोवाकिया के दावे का समर्थन करता है जिसको म्युनिक के बाद पोलैंड ने अपने राज्य में शामिल कर लिया है। मार्शल स्तालिन

ने लन्दन टाइम्स के मास्को-स्थित सम्वाददाता को विश्वास दिलाया है कि सोवियत् रूस की सरकार की इच्छा यह है कि हिटलरी जर्मनी की पराजय के बाद वह पोलैंड को एक स्वतंत्र और सबल राष्ट्र के रूप में देखे और यह कि युद्ध के बाद सोवियत रूस और पालैंड के बीच के सम्बन्धों का ग्राधार "भद्र पड़ोसियों के दृढ़ स्वस्य सम्बन्ध और पारस्परिक सम्मान के मीलिक सिद्धान्त होंगे या—यदि, पोलैंड की जनता चाहे तो—पारस्परिक संविक मीलिक सिद्धान्त होंगे जनमें जर्मनों के विश्व पारस्परिक सहायता का विधान रहेगा, क्योंकि सोवियत रूस और पोलैंड के वही प्रधान शत्र हैं।" सोवियत रूस में अनेक जातियाँ और जनपद सम्मिलित हैं जिनको अपने स्वाभाविक विकास के लिए पर्याप्त ग्रवसर श्रीर क्षेत्र प्राप्त हैं। श्रपनी भौगोलिक स्थित, श्रपने दृष्टिकोण और चिरत्र से सोवियत रूस एशियाई राष्ट्रों को भली भाँति समक सकता है और उनके साथ समानता के ग्राधार पर सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा लाभ है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सभी लोगों का प्रेम और सब को सक्ष्म् भावना प्राप्त है। एक खुद्ध, सरल और व्यापक घारणा यह है कि अमेरिका इस युद्ध में किसी स्वार्थया प्रदेश या दूसरों पर शासनाधिकाशों की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं सम्मिलित हुया। वह दूसरे लोगों पर प्रयुक्त शासन नहीं लादना चाहता। १६३४ के इन्डेपेन्डेन्स ऐक्ट सेः फिलिल्पाइन्स को एक स्वशासन का संविधान दिया गया और १६४६ में पूणं स्वाधीनता देने का बचन दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विदेश मंत्री श्री कार्डेलहल ने २३ जुलाई १६४२ को कहा था

<sup>ी</sup> १४ मई १६४५।

"बोते दिनों में यह हमारा उद्दश्य रहा है श्रीर भविष्य में यही हमारा उहेश्य रहेगा कि हम अपने पूरे प्रभाव का उपयोग उन सभी लोगों की स्वाधीनता के समर्थन में करें जो अपने कार्यों से अपने आपको स्वाधीनता के जोग्य और उसके लिए तत्पर सिद्ध कर दें।" दलित जातियों की आपनी स्वाधीनता के लिए सिकय होने को यह एक प्रोत्साहन है। श्री हल ने हाल के एक प्रेस सम्मेलन में अपने इस विचारको फिर दोहराया है: "यही हमारी अचल परम्परा रही है; हर व्यक्ति की स्वाधीनता के रक्षण श्रीर श्रोत्साहन की परम्परा-सर्वदा श्रीर सर्वत्र उन्हें उत्साहित करने की परम्परा।" चीन संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका पर विश्वास करता है क्योंकि वह जानता है कि जापान के साथ श्रमेरिका के विभेदों का केन्द्र चीन ही है। अमेरिका की स्वाचीनता के लिए जड़नेबासे सभी राष्ट्रों की सदभावना प्राप्त हैं। केवल एक खतरा यही है कि यदि विजयी राष्ट्र अपनी घपथों से मुकर जायँ श्रोर यद्ध-पूर्व साम्राज्यवादी लांच को फिर से जमाने की कोशिश करें तो अमेरिका शान्ति जातियों से केहीं ग्रलग न हो जाय। किन्तु प्रमेरिका को इस प्रजीभन का अतिरोध करना चाहिए श्रीर स्वस्थ सद्-वृत्ति-पूर्ण गनितयों के शाथ मिलकर एक सन्दर विश्व-व्यवस्था की स्थापना के लिए काम करना जाहिए।

भ्रेट ब्रिटेन का जन-मत अपने सरकारी प्रवक्ताओं की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगतिशील है। इंग्लैंड का हृदय स्वस्थ है। उसकी अन्तरातमा के स्वर स्पष्ट हैं, यद्यपि उसके कार्य पिछड़े हुए हैं। जब

<sup>ै</sup> फिर भी वर जमिरिका ने इन्डोचीन फ़ांसीसी साफ़ाज्य की लीटा देने का वायदा किया तम चीन कुछ विचलित हो उठा था।

कचकी राष्ट्रों द्वारा स्पेन के गणतंत्र पर श्राघात किये गये तब श्रनेक ब्रिटेनवासी बड़ी उदात्त भावना से उस युद्ध में लड़े ग्रौर स्पेन के गणतंत्र के लिए श्रपनी श्राहति दी। चीन श्रौर जापान के बीच होनेवाले यह को प्रारम्भिक दिनों में जब अंग्रेजी सरकार ने एक छोटी सी घटना कहकर टाल दिया तब वहाँ के लोग बहत दू खी हए। ब्रिटेन का जनमत भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के प्रबल पक्ष में है जो जापान के इस प्रचार का प्रभाव-पूर्ण उत्तर दे सकेगी कि ब्रिटेन उन श्रादशी का एक मखील बना रहा है जिनके प्रति अपनी निष्ठा का वह ढिंढोरा पीटता है। फिन्तू परम्परागत ग्रंगेजी साम्राज्य की सुरक्षितः रपाने के लिए कृत-संकल्प श्री चर्चिल की प्रतिष्ठा के सम्मूख उसकी कुछ नहीं चल पाती। इस सम्बन्ध में श्री चर्चित की नीति उच्चतर सभ्यता की प्राप्ति के लिए चलनेवाले विश्व-मान्दोलन के विष्द्ध ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार धुरी-राष्ट्रों की नीति। ब्रिटेन के उदात्त-मन के पूर्ण विरोध में यह नीति है। भारत के सम्बन्ध में श्री चिला के कुछ अचल विचार है जिनको बदलने की वह चेण्टा नहीं करते॥ स्पेन के प्रति उनके दिष्टकोण के सम्बन्ध में श्रीमती रूजवेल्ट ने सभी। उस दिन कहा था: "मेरा विचार है कि श्री चर्चिल ने पिछले ६० वर्षी

<sup>े</sup> ठीक एक सी वर्ष पहले (१६४४) लखनऊ के श्री लारेन्स ने लिखा था: "भारत को सर्वदा अपने अधीन रखने की आशा हम नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए...... कि जब हमारा सन्वन्ध टूटे तो विक्षोभ के साथ न टूटे बल्कि पारस्परिक सम्मान और स्नेह के साथ टूटे श्रीर तब इंग्लैंड को एक उदात सहयोगी प्राप्त हो।"

र्षे एक विशिष्ट विचार-सरणि बना ली है ग्रीर गुफे ऐसा नहीं मालुप होता कि वे उसे बदलना चाहते हैं; श्रीर स्पेन के सम्बन्ध में वह उसी ढंग से सोचते हैं।" यदि श्री चिंचन गत शताब्दी की श्रादतों से अपना नाता नहीं तोड़ते तो मुद्ध-काल में जिटेन के नेता के रूप में वह चाहे जितने महान सिद्ध हों पर निश्व-शान्ति के वह सबसे बड़े शत्र सिद्ध होंगे। अपने देश को बात्यान्तिक संकट की अन्यकार-पूर्ण घड़ियों से वह सफलता पूर्वक ग्ररूपोदय के प्रकाश में ले शाये हैं, जब कि विजय उनके अयत्नों पर सफलता का मुकुट चरनेवाली है। यह विजय प्राप्त करने के लिए जो यातनार्ये ग्रीर पोडार्ये लाखों व्यक्ति भेल रहे हैं उनका मुल्य यदि वह समभ पागें तो वह इतने मानव अवश्य होंगे कि ऐसे भयानक भेघ की पुनरावृत्ति रोकने में श्रपनी पूरी शिवत लगा देगें। यदि उनके इस मानव-पक्ष को क्रेरेद दिया जाय तो श्रपते तेजस्वी साहस से वह संसार की भागे बढ़ाने में सहायता देंगे। सोजह जुन सन् १६४० की फ़ांस के सम्मुख रक्खा गया उनका यह श्रनुपम शीर उदारता-पूर्ण प्रस्ताव कि फांसीसी श्रीर बिटिश साम्राज्य की समस्त शवितयों श्रीर संस्थायों को एक संगठित कन दे दिया जाय यह दिखाता है कि उनमें कितनी क्षमता है। भन केवल हिटलर की सैनिक सक्ति का कुचलना

#### 'ऐक्य-घोषणा-पत्र

श्राधुनिक संसार के इतिहास की इस सर्वाधिक संकटपूर्ण घड़ी में यूनाइटेड किंगडम (संगुक्त राष्ट्र-मण्डन-प्रिटेन) श्रीर

१६ जून सन् १६४० को श्रंग्रेज सरकार न फांसीसी सरकार के पास एक प्रस्तावित घोषणा-पत्र भेजा जो निम्नलिखित है:---

चिंक युद्ध-पूर्व संसार से एक सुन्दरतर संसार की स्यापना भी जनका एक महान् कर्तव्य हैं। अमेरिका, रूस स्रौर चीन को, जो संयुक्त राष्ट्र-

फांसीसी गण-राज्य की सरकार मानव-जाति को मशीनों और दासों के स्तर पर गिरानेवाली प्रथा की दासता के विरुद्ध न्याय और स्वाथीनता की अपनी सामान्य सुरक्षा के लिए अपनी अविलयनशील एकता और अपने अगराजेय संकल्प की यह घोषणा करती हैं।

दोनों सरकारें घोपणा करती हैं कि फ़ांस ग्रीर त्रिटेन श्रव दो राष्ट्र नहीं रहेंगे बिल्क एक फ़ांसीसी-ब्रिटिश संघ बन जायेंगे। इस संघ के संविधान में सुरक्षा, वैदेशिक, ग्राधिक ग्रीर वित्तीय नीतियों की संयुक्त संस्थाग्रों की व्यवस्था रहेगी। फ़ांस का प्रत्येक नागरिक ग्रेट त्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, इंग्लैंड की प्रत्येक प्रजा फ़ांस का नागरिक बन जायगी।

युद्ध द्वारा होनेवाले विध्वसों के पुनिर्माण का उत्तरदायित्व योगों देशों का होगा, यह विध्वस उनके मू-प्रदेशों में चाहे जहाँ हो ग्रीर दोनों देशों के साधनों का समान ग्रीर एक-रूप नियोग इस कार्य के लिए किया जायगा।

युद्ध-काल में एक युद्ध-मंत्रिमण्डल रहेगा और बिटेन और कांस की समस्त स्थल, जल तथा नौ-शक्ति उसके नियंत्रण में रक्खी जायगी। जहाँ से सर्वोत्तम रीति से सम्भव हो वहीं से यह मंत्रि-मण्डल ग्रुपना काम करेगा। दोनों संसदों—पालियामेंटों—को विधिवत मिला दिया जायगा।

अंग्रेजी साम्राज्य के राष्ट्र पहले से ही नई सेनायें तैयार कर रहे हैं। फ़ांस भी अपनी प्राप्य जल, स्थल और नी-सेनायें मैदान में रक्खेगा। यह संघ संयुक्त राष्ट्र धमेरिका से अपील करता है कि निम-राष्ट्रों के अाधिक सावनों की दृढ़ करें और इस सामान्य लक्ष्य की सिद्धि में अपनी शक्तिपूर्ण भीतिक सहावता है।

चाहे जहाँ युद्ध हो यह नम अपनी समस्त अक्ति शत्रु शक्ति के विरुद्ध केन्द्रित करेगा। श्रीर इस प्रकार हम विजयी होंगे। संघ के सबल सदस्य हैं, चिंचल के इस १६ वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद रो कोई सहानुभूति नहीं और उनका विश्वास है कि वह यह युद्ध भारत की स्वाधीनता के लिए उतना ही लड़ रहें हैं जितना स्वयं अपनी स्थाधीनता के लिए। यदि ये राष्ट्र कोई खुला दृढ़ विरोध नहीं प्रगट करते तो इसका कारण यह हैं युद्ध-काल में मित्र-राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के भी विभेद को बराना चाहते हैं।

जिन उद्देशों की घोषणा पर मित्र-राष्ट्रों ने गम्भीरता पूर्वक हस्ताक्षर किये हैं उनके पूरे किये जाने की आवश्यकता है। मित्र-राष्ट्रों की—छोटे श्रीर वड़े सबों की—एक साथ काम करना होगा और शान्ति-सम्मेलन में दो या तीन राष्ट्रों के किसी गुट का आदेश नहीं चलना चाहिए, वे राष्ट्र चाहे जितने प्रभावशाली हों। श्रीमती ऐस्टर ने कहा है: "में चाहूंगी कि अमेरिका और शिटिश राष्ट्र-मण्डल द्वारा स्थापित नवीन समाज के ढांचे में चीन और क्स भी सम्मिलत हों, पर इसके लिए उन्हें अंग्रेजों की विचार-पद्धित अपनानी होगी।" संसार की आशा इस बात में है कि येट ब्रिटेन, अमेरिका, सोधियत संघ और चीन के साथ पूरा-पूरा और हादिक सहयोग करे। एक होकर यह राष्ट्र 'संसार को सामान्य श्रादशों की दिशा में आगे ले जा सकते हैं, किन्तु यदि पारस्परिक सन्देहों ने उन्हें श्रलग-श्रलग रचला तो शुरी राष्ट्रों की पराजय भले ही हो पर विजय उन्हीं की नीतियों की होगी।

### न्याययुक्त विश्व-शान्ति के श्राधारभूत सिद्धान्त

यदि हमें शान्ति जीतनी है, यदि एक व्यवस्थित मानव समाज की

<sup>।</sup> न्यूज कानिकल, अक्टूबर १६४२।

महान् ग्राशा ग्रीर स्वप्न को पराजित नहीं करना है तो हमें विचार-जगत में भी ग्रत्याचार को पराजित करना होगा ग्रीर एक न्याययुवत विद्व-दा।न्ति के प्राथमिक सिद्धान्तों को स्वीकार करना होगा। लोग ग्रपना बलिदान कर रहें हैं एक ऐसी नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं जो एक ग्रनिश्चित ग्रीर-मन्द संघात-गति से किसी सुदूर भविष्य में स्थापित हो बल्कि एक समानता के लिए जिसकी जान बूभ कर सायास योजना बनाई जाय ग्रीर जिसे ग्रपना लक्ष्य बनाया जाय।

#### (१) जातीय समानता

विगत शान्ति-सम्मेलन में जातीय समानता का सिद्धान्त उपस्थित किया गया था पर वह अस्वीकार कर दिया गया। एशिया में जापान के तेज बढ़ाव के नाहे जो कारण वताये जाँग, हमें यह स्वीकार करना ही नाहिए कि एक ऐसे प्रभावपूर्ण उदार नेतृत्व का अभाव था जो एशिया के लोगों में प्रतिरोध की संकल्प-भावना जगा सके। अधिकांश में लोग जापान की बिजयों के तटस्य और विरक्त दर्शक-मात्र वने रहे। अभी उस दिन कैन्टरवरी के महापावरी ने कहा था कि "इस युद्ध का परिणाम हुआ है रंगीन जातियों के प्रति एक नया सम्मान।" यह सोचकर दुःख होता है कि जिन सभ्य-संस्कृत-मान महत्वों के पोषक चीन और भारत सदियों से रहे हैं—चीन की परम्परा की अमूल्य दार्शनिक और कलात्मक निधयों, भारत के आध्यारिमक और धार्मिक वैभव—उन्हें समानता के व्यवहार के अधिकारी न बना सके, किन्तु जापान की विजयों, चीन के वीरतापूर्ण प्रतिरोध और योरोप, एशिया और अठीका के युद्धक्षेत्रों में भारत की महान सफलताओं ने अपना मृत्य

भाँकने पर लोगों को विवश कर दिया। हम नैतिक महला की सामरिक शक्ति के साथ एक-रूप बना रहे हैं। मित्र-राष्ट्रों ने घोषणा की है कि युद्ध धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध, जो प्रभु या शासक जातियों की धारणा पर विश्वास करते हैं, जातीय समानता के लिए लड़ा जा रहा है। मित्र-राष्ट्र एक जाति या एक रंग के नहीं हैं लेकिन वे एक ही उद्देश्य की मानते हैं। दलित राष्टों के लिए अपने संगठित पुरुषत्व की यद्ध-यंत्र में परिणत करना, अपने देशों को बन्दी-शिविरों का रूप दे देना और मानवता का मल्य चका कर युद्ध-कीशल विकसित करना श्रावश्यक नहीं होना जाहिए। मानव जाति के लिए वह दिन बड़ा दृ:खद होगा जब न्याय अवती न्याय्यता के कारण नहीं बलिक सैनिक शक्ति के बल पर ही स्वीकार किया जायगा। राष्ट्र टैन्कों, बम बाजों श्रीर युद्ध पोतों से लैस होने के फारण महान् नहीं बनते, बल्कि वे महान् बनने हैं अपनी कल्याण-क्षमता के कारण। चीन और भारत अनेक राजनीतिक उत्त्यान-पतनों धीर विष्तवों से होकर गुजरे हैं। अनेकों बार निदेशी प्राक्रमणकारियों ने खनके देश वरवाद किये हैं; लोभी-लालची राष्ट्रों ने जनकी सम्पति का शोपण किया है; फिर भी उनको सम्बतार्थे नण्ड नहीं हुई--बिल्क उन्होंने अपनी प्रगति जारी रक्षी है--प्रायः युद्ध-क्षेत्र के विजय पाने बाले अपने विजेताओं पर भी अपनी विजय स्थापित करते हुए। उनमें एक श्रद्भुत जीवनी जिनत है, एक अद्भुत स्थायित्व श्रीर सहनशन्ति है जी धाज के श्रस्थिर विक्षुव्ध संसार के लिए महत्वपूर्ण विद्ध हो सकती है।

# (२) एक विश्व राष्ट्र-मण्डल

एक ऐसे विश्व में जो दृढ़ता से एक में बैधा हुया है, जो तत्वतः

अविभाज्य है ग्रीर जो यथार्थतः श्रविभाज्य होने के लिए दबाव डाल रहा है, एकान्त तटस्थता और साम्राज्यवाद दोनों हो गये बीते और अनुपयुवत हैं। सर्वाधिक शक्तिमान राष्ट्र या राष्ट्रों के गुट के लिए भी एकान्त तटस्थता सम्भव नहीं है। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिटिश राष्ट्रमंडल, अमेरीकी संघ प्रथवा सोवियत रूस जैसे बड़े- बड़े गुट भी अकेले अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते। उनमें से कोई भी श्रपने ग्राप में पर्याप्त नहीं है। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जिसके अभीन भू-प्रदेश संसार के हर भाग में बिखरे हुए हैं, तो सबसे कम अपने ग्राप में पर्याप्त कहा जा सकता है। हमारा उद्देश ग्रात्म-तुष्ट या स्वयं-पर्याप्त स्वाधीनता नहीं, शान्तिप्रिय राष्ट्रों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होना चाहिए। जो राष्ट्र एकान्त-तटस्थता की नीति ग्रपनाते हैं ये श्रपनी स्वाधीनता खो देंगे श्रीर श्रपनी सीमा में बन्द रूद्ध-श्वास मर जायमें।

साम्राज्यवाद का अर्थ है कुछ दूसरे राष्ट्रों की स्वाधीनता का बिलदान। यह युद्ध इसिलए लड़ना पड़ा कि पिछले युद्ध के विजयी राष्ट्रों ने अपने अतीत आक्रमणों और अपकारों के फल नहीं त्यागे थे। अब भी अंग्रेज, फ़ांसीसी डच और अन्य उपनिवेशों के स्वामी आसानी से यह त्याग करने के लिए नहीं कुशेंगे। यदि एक लोभी व्यक्ति एक कंटक हैं तो एक लोभी राष्ट्र तो एक महान् आपदा है। जो देश धुरी-राष्ट्रों के आक्रमणों से रौंदें जा सके हैं केवल वही नहीं विलक्ष संसार के सब भागों के उन सब देशों को बिना किसी बाहिरी हस्तक्षेप के अपना भाग्य-निर्माण करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए जो बिदेशों शासन के अधीन हैं। सभी राष्ट्र एक विदय-समाज के समयं और सम्मान्य सदस्य हैं और ऐसे समाज के साथ राजनीतिक साम्राज्यों का भेल नहीं

बैठ सकता। हम घुरी राष्ट्रों द्वारा होने वाले शोषण के विरुद्ध इसलिए नहीं लड़ रहे कि उसके स्थान पर स्वयं श्रपने द्वारा किया जाने वाला शोषण स्थापित करें।

धन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना भी गहरी होती जा रही है। यह दोनों प्रवृतियाँ परस्पर पातक नहीं है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जैसे गुलामों को इकदा कर एक प्रजातंत्रवादी राज्य नहीं बनाया जा सकता बल्कि स्वतंत्र और आहम-सम्मान-पूर्ण स्त्री पुरुषों द्वारा ही उसका निर्माण होता है; ठीक उसी प्रकार गुलाम राष्ट्रों से विश्व-समाज की स्थापना नहीं हो सकती। हमें एक ऐसे राष्ट्र-मंडल की स्थापना करनी चाहिए जिसके सब सदस्यां को श्रवसर की समानता प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र-संघ को, श्रम्बा सदस्यों के रूप में, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस और चीन की एक समिति बनानी चाहिए। ग्रेट बिटेन भीर पविचमी योरोप के प्रजातंत्र-वादी राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए एक सम्भव संगठन का सुम्हाव फील्ड मार्चाल रमट्सने दिया है। किन्तु इस प्रकार के प्रादेशिक गुट एक विश्व समिति के प्रधीन ही काम कर सकते हैं; अन्यथा वे बुराइयों के स्रोत बन जाँयमें। प्रादेशिक संधियाँ प्रादेशिक सुरक्षा की भावना उत्पाप कर सकती हैं श्रीर श्रान्तरिक श्रव्यवस्थायों या गडबडियों की रीक सकती हैं; फिन्तु यह प्रादेशिक गुट विश्व-शक्तियों से अलग नहीं टिक सकते। मिंद पूर्ण-युद्ध का अर्थ है युद्ध-रत संसार, तो पूर्ण शान्ति का अर्थ है एक सुरक्षित संसार। मानव जाति को एक रूप हो कर ग्रामे बहना चाहिए। विच्य-समिति बहिष्कार मुलक नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे सामान्य संगठन में धूरी-राष्ट्रों को भी, उनका पुनर्निमणि हो जाने के बाद, ग्रामंतित करना चाहिए।

## (३) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस

गांधीजी की यह घोषणा विलक्त ठीक है कि युद्ध एक पाप है श्रीर श्रहिसा, युद्ध न करने का मानव संकल्प, उसका एक मात्र स्थायी उपचार है। शान्ति तो ग्रात्म-बलिदान, बिनय, पश्चाताप ग्रीर ग्रात्म-निवेदन का महानुफल है न कि हिंसा ग्रीर विजय का। ईश्वर पर विश्वास करने वाले, उनकी धार्मिक संज्ञा चाहे जो हो, धहिसा पर श्रपना विश्वास घोषित करते हैं। जर्मनी के साइलीशिया प्रदेश में, जो ग्राज एक विस्तृत युद्ध-क्षेत्र बना हुआ है, एक पुराना शहर है गालिय, जो श्रव उद्यम और उद्योगों का एक केन्द्र वन गया है; इस शहर को जाने वाली एक कोलाहल-पूर्ण सड़क पर कुछ वर्ष पहले महान पर नितान्त भ्रप्रसिद्ध किरिचयन जैकव बायम के सम्मान में एक मूर्ति रक्ली थी जिसकी आधारशिला पर यह शब्द खोदे गय है, "प्रेम भ्रीर विनय हमारी तलवार है।" संसार की मुक्ति श्रात्मा के ऐसे ही सैनिकों द्वारा सिद्ध हो सकती है जो स्वेच्छापूर्वक यातना ग्रीर जीवनोत्सर्ग तक इस विश्वास से स्वीकार करते हैं ि । व िहार जा हार होने को इ. जिल्हा ने ये भी की ही ऊपर उठायेगा । सकते हैं। किन्तु वह उन रचनात्मक आत्माओं में से हैं जो अपना आवि-र्भाव इस संसार में वडी लम्बी श्रवधि के बाद करती हैं। अपने जीवन श्रीर उपदेशों के बल से इस एकाकी पुरुष ने, जो मानवता के विवेक की-उसकी अन्तरात्मा की मूर्ति बना है, इस संसार में कितनी कामना, कितनी थाशा उत्पन्न कर दी है। वह हम से कहते हैं कि हम अपने विवेक की प्रांखें खोलें, चैतन्य बनें ग्रोर प्रपने वर्तमान जीवन की प्रमत्तता का, पागलपन का धनुभव कर। यदि हम युद्ध की क्रूरताओं और नृशंस उत्तेजनाओं के अभ्यस्त हो जाते हैं और विश्वास करने लगते हैं हैं कि यह सब मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं तब तो हमारी मनुष्य जाति में मानवता का लेश भी न रह जायगा। इस अन्वयुग में सम्भवतः गांधी की आँखों में ही सर्वाधिक प्रबुद्ध ज्योति हैं, सम्भवतः वही वर्शमान विभीषिकामयी आपदा का पूरा-पूरा अर्थ समभ पाये हैं।

किसी न किसी दिन मनष्य इस हत्याकांड से परिधान्त हो जायगा, अब जायगा: पर वर्तमान परिस्थितियों में तो शिवत का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पर यह प्रयोग विधान का निर्वहन करने वाले निष्पक्ष न्याबाधीश द्वारा होना चाहिए; नयोंकि विवान के क्रादेश कीर अनुमति से वाक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा असका अनियमित प्रयोग तो बहुता ही बरा है। मंचरिया में राष्ट्र-संघ की संविद भंग हो गई, एथिओपिया भेन, श्रत्वानिया, श्रीर श्रास्ट्रिया में वह छिन्न-मिन्न हो गई---म्यूनिक में जो कुछ हुम्रा उसकी तो चर्चा ही छोड़िये—क्योंकि राष्ट्र-संघके पास द्ध अनुशासन की कोई शक्ति न थी। संघ एक ऐसी बन्द्रक की तरह था जससे खोखली गोलियाँ वागी जाती थीं। नवीन राष्ट्र-संब के पास एक म्तर्पादीय पुलिस होनी चाहिए, श्रीर सरकारों को अपनी प्रभु-सत्ता हा कुछ भंश उसे समर्पित करना चाहिए। जो लांग भन्तरिंीय ाधिकार-सत्ता श्रीर श्रन्तराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्त को मानते हैं उन्हें गपनी वर्तमान प्रभु-सत्ता के जुख यंश को विलयान करने के लिए यार होना चाहिए। यदि हम शान्ति श्रीर सुरक्षा चाहते हैं तो हमें ान साधनों से घुणा नहीं करना चाहिए जो शान्ति श्रीर सुरक्षा को ानम देते हैं। संसार की शक्तिशाली सरकार, विशेष कर वे जो युद्ध में वजय पाली हैं, इस मांग के सामने श्रासानी से भकने की तैयार हों,

ऐसा सम्भव नहीं है; किन्तू संसार की पराजित और पराधीन जातियां भीर विजयी राष्ट्रों के ग्रादर्शवादी तत्व भी इस प्रकार के विश्व-संगठक का स्वागत करेंगे। यदि हम मानव-स्वभाव और देश-भिवत के गर्व का विचार करें तो एक ऐसी सहयोग-मुलक सैनिक कार्यवाही के द्वारा सामृहिक सुरक्षा सिद्ध कर सकता, जो राष्ट्रों को अपनी स्थल, जल भीर नी-सेनायें राज्जित करने की शनित दे, इतना प्रभावपूर्ण न होगा जितना कि एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस-शक्ति का निर्माण। और यह संसार केवल बड़ी-बड़ी शक्तियों द्वारा ही संचालित भी नहीं हो सकता। हमें एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करना चाहिए जिसके अपने न्यायालय हों जो अन्तरिष्ट्रीय भगड़ों का निपटारा करें। श्रीर एक संगठित सैनिक शिवत हो जो उनके निर्णयों को लागु करे। इस विश्व संगठन को एक आगम -शतक-संघ स्थापित करना चाहिए, एक सामान्य मुद्रा स्थापित करनी चाहिए श्रीर इस बात पर जोर देना चाहिए कि श्रन्तरिष्ट्रीय भगडोंमें श्रानिवार्य मध्यस्थता स्वीकार की जाय। विश्व-संगठन को न केवल सुरक्षा का संभार करना चाहिए बल्कि उसे ज्ञान्तिपूर्ण परिवर्तन का भी प्रभाव-वाली साधन बनना चाहिए। भौतिक समृद्धि में जो राष्ट्र पिछड़े हुए हैं उन्हें ग्रापनी आर्थिक और राजनैतिक उन्नति में अधिक उन्नत राष्ट्रो द्वारासहायता दी जानी चाहिए भीर इस उद्देश्यके लिए भन्तर्राष्ट्रीय निर्देश-सिमितियाँ स्थापित की जानी चाहिए। पिछड़े हुए राष्ट्रों को श्राधिक, प्राविधिक, श्रीद्योगिक और अन्य प्रकार की सहायता मिलनी ही चाहिए और इन राष्ट्रों को राज्य द्वारा संचालित सहकारिता मूलक भ्रयं-नीति के आधार पर प्रपनी एक विकास-योजना भ्रंगीकार करनी चाहिए।

इटली-स्थित भूतपूर्व सोवियत राजदूत एम० वोरिसस्तीन ने अपने

एक 'युद्ध श्रीर श्रमिक वर्ग' शीर्षक निबन्ध ै में लिखा है कि निरुपाधिक श्राहम-समर्पण कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है कि परिस्थिति विशेष के यथार्थ तथ्यों की परवाह किये बिना ही श्रन्धे बनकर उसे लागू किया जाय। एम० स्तालिन जर्मनी के निरुपाधिक श्राहम-समर्पण की बात नहीं करते विक वह तो येवल हिटलरी जर्मनी के पराजय की बात करते हैं। रे पराजित लोगों की श्रवहेला श्रीर घृणा श्रीर उसके

१ ७ मई १९४४।

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> कहा जाता है कि सन् १६४२ में जब ग्रांग्ल सोवियत-संघि के कामजात तैयार किये गये तो मसविदे में 'जर्मनी' शब्द था भीर श्री स्तालिन ने एक कलम उठाई और उसे बदल कर 'हिटलरी जर्मनी' कर दिया। एक दूसरे शवसर पर उन्होंने कहा था-"हुम जर्मनी का विनाश करने की समस्या से परेशान नहीं है क्योंकि जैसे क्स का विनाश किया जाना सम्भय नहीं है उसी प्रकार जर्मनी का विनाश किया जाना भी कम ग्रसम्भव नहीं है। किन्तु हिटलरी-राज्य का समाप्त किया जाना सम्भव है और ब्रावस्थक मी।' इसके साथ थी नेवाइल चेम्बरलेन की तुलना की जिए-"इस यद में हम ग्रापके--जर्मन जनता के--विषद्ध नहीं लड़ रहे जिनके प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की कट्र भावनायें नहीं है, बल्कि हम तो एक अत्याचारी और निथ्याचारी शासक-सत्ता के विरुद्ध लड़ रहे हैं जिसने न केवल श्रापको-स्वयं श्रपनी प्रजा को-धोखा दिया है बिंक समुची पश्चिमी सम्यता के साथ, धीर जी कुछ हमें ग्रीर श्रापको प्यारा है उस सब के साथ, जिल्लागण जिल्ला हैं." सितम्बर ५, १६३६। सम्राट् की सरकाः 🕒 🗤 : 👯 हुए लाउँ चैन्सलर ने १० मार्च सन् १६४३ की हाउस प्राफ लार्डस में घोषणा की थी-"हम प्रधान मंत्री स्तालिन के साथ सहमत हैं एक तो इस बात में कि हिटलरी राज्य नब्ट किया जाना चाहिए, श्रीर तुमरे

द्वारा उनके ह्दयों पर एक गहरी चीट पहुँचान की प्रवृत्ति में भ्रत्यन्त भयानक परिणाम छिपे हैं। विजयी ग्रीर विजित का भन्तर भनिवायंतः कोई पुण्यात्मा भीर पापात्मा के बीच का भन्तर नहीं है। युद्ध किसी भी भगड़े के अपराधियों भीर निर्दोषों — पुण्यों भीर पापों का फैसला नहीं करता। भीर फिर हिंसा का कोई भन्तिम चरम-रूप तो निश्चित नहीं है।

हर प्रकार की शक्ति मनुष्य में जो एक प्रान्तरिक कठोरता उत्पन्न करती है, विजय की घड़ी में जो ध्राध्यात्मिक-जड़ता या स्तब्धता एक समूची जाति पर छा जाती है, उससे हमें ध्रयने ध्रापको बचाना ही होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें यह समभाते हैं कि पिछले युद्ध में जमेंनी का ठीक-ठीक दलन नहीं किया गया था। उसे पराजित किया था पर छिन्न-भिन्न नहीं किया गया था। हमें यह भूल दुवारा न करनी चाहिए। हमें जमेंनी का इतना व्यापक विनाश कर देना चाहिए कि उसके फिर अत्युद्धार की कोई ध्राशा न रह जाय। नगरों को धूलिसात् कर दो, धरती को जोतकर उसमें नमक बो दो जैसा कि रोम के लोगों ने काथिज के साथ किया था।" यह तो पागलपन का रास्ता है। २४ मई सन्

इस वात में कि इस विनाश का यह अर्थ नहीं है कि इससे समूची जर्मन जनता का विनाश हो जाय।"

जमंनी के साथ एक 'संयत-शान्ति समभीता' की माँग करते हुए जिटेन के प्रयान साप्ताहिक पत्र इकानामिस्ट ने १० अगस्त १६४४ के एक लेख में 'जमंनी के लिए शर्ते' पर लिखते हुए कहा है कि यशिंप निदिष्ट शर्तें जात नहीं हैं फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि गित्र-राष्ट्रों की शर्ते कार्येज की संजि-शर्तों से बढ़कर ही होंगी। प्रर्थ-राजकीय वक्तव्यों, छीटे फित्र-राष्ट्रों की शोषनाग्रों.

१६४४ को श्री चिंचल ने कहा था—"हम चोट खाये हुए हैं ग्रीर अनुभव प्राप्त किये हुए हैं, हमारी इच्छा है कि ग्रपने पुत्रों ग्रीर पौत्रों के जीवनकाल में मानव-मूल्यों के उस भयानक विनाश की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो पिछले ग्रीर वर्तमान विश्व युद्धों की विशेषता रही है, हम इस बार उन उपायों से ग्रधिक श्रच्छे उपायों की व्यवस्था कर को पिछली बार सोचे जा सके थे।"

यदि वह संसार से युद्ध का संकट दूर करने की कामना करते हैं, यदि मानव-जाति के हृदय में फिर से आया का संचार करना है, यदि

श्रफवाहों श्रीर श्रेग रिपोटी—यावका यही संकेत है कि शान्ति समभीता, क्षतिपूर्ति, प्रतिफल, प्रदेशों का विलयन और श्रावादी के परिवर्तन की शर्तों से भरा होगा।

जो मन्वाद मिल रहे हैं उनके अनुसार पूर्वी प्रशा की हस श्रीर पोलैण्ड के बीच बाँट दिया जायगा, पांभेरानिया श्रीर साइलीशिया के बड़े-बड़ हिस्से पोलेण्ड को मिल जायँगे, राइनलैण्ड फ़ांस को मिल जायगा श्रीर कुछ हिस्से हालैण्ड को मिल जायँगे। कुछ क्षेत्रों में प्रदेश-सम्मिलन के साथ जर्मन जनता का बहुसंस्यक स्थानान्तरण भी होगा जिसमें लगभग एक करीड़ जर्मन श्रपना घर-बार छोड़ने पर विवश होंगे।

यह घोषणा करते हुए कि इस सब से युद्ध का संकट टलने के बजाय ग्रीर निश्चित् श्रीर धवश्यम्मावी हो जायगा, इस पत्र ने अपील की है कि एक संयत शान्ति-समफीता किया जाय जिसमें युद्ध-अपराधियों को दण्ड, शारीरिक क्षति-पूर्ति, श्रीर पूर्व में कुछ सीमाओं का सुधार जहाँ श्राबादी के स्थानान्तरण के बजाय उसकी भदला-बदली सम्भव हो सके, शामिल रहना चाहिए। जिस प्रकार की प्रादेशिक व्यवस्था की प्रस्तावना की जा रही है उसके पक्ष में श्रीर उसे लागू करने के लिए पश्चिम में मित्र-राष्ट्रों का जनमत एक उंगली उठाने के लिए भी इच्छुक न होगा।

जर्मनी और जापान में भी लोगों को यह ग्रनुभव करना है कि—जैसा मार्शन स्तालिन ने कहा है-यह युद्ध सचमुच स्वाधीनताका, मक्ति का युद्ध है, कि सभी राष्ट्र ग्रीर सभी जातियाँ जो ग्राज विदेशी ग्रधिकार में हैं-वह ग्रधिकार चाहे ब्री-राष्ट्रों का हो चाहे अन्य साम्राज्यवादों का -- स्वाधीन की जायँगी, तो उसका रास्ता यह है कि तत्काल इस बात की घोषणा कर दी जाय कि वास्तव में यही हमारा उद्देश्य है ग्रीर भरती पर किसी भी राष्ट्र या जाति को धपने भावी भाग्य के सम्बन्ध में रां काकुल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि धुरी-राष्ट्रों को इस बात का भय बना रहा कि पराजय के परिणाम होंगे अंग-भंग, धराजकता श्रीर कट श्रामान, तो वे इन परिणामों से बचने के लिए उस साहस के साथ लड़ेंगे जो निराशा से उत्पन्न होता है। यदि हमें शान्ति से प्रेम है, यदि तुम युद्ध की यातना को घटाना चाहते हैं, यदि सैनिक विजयों को तीवगामी और उनके मुख्य को कम भयानक बनाना है तो मित्र-राष्ट्री को अपने राजनीतिक श्रम्त्र का प्रयोग एकता और शक्ति के साथ करना चाहिए। यदि वे शाज श्रविलम्ब यह घोषणा करदें कि वे वालगन राज्यों समेत समस्त छोटे-छोटे राज्यों, माधित-राज्यों भीर उपनिवेशों की स्वाधीनता को रक्षा करेंगे श्रीर उसकी प्रत्याभृति वेंगे तो इन सभी राज्यों की नीतियाँ एक नवीन दिशा की और मुड़ जायँगी भौर हो। सकता है कि धरी-राष्ट्र भी शान्ति समभीते की प्रार्थना करें। इस महान सिद्धि के लिए वया हममें इतनी घादर्श कल्पना, इतना साहस इतनी शक्ति भीर इतनी बलिदान की भावना है?

## परिशिष्ट १

(डायटर एस० राघ।कृष्णन के सम्मान में दिये गये प्रीति-भोज के अवसर रूपमाननीय मंत्री नेनली-फूका स्वागत भागण : ६-४-१६४४)

सर एम० राधाक्रण्णन और सज्जनों — आज की इस संध्या-वेला में एक विश्व-विष्यात विद्वान् - सर एस० राधाक्रण्णन का स्वामत करते हुए पुक्षे अत्यन्त हर्ष हो रहा है जो चीन की सरकार के निमंत्रण पर चुंगर्किम पधारे हैं। उनके आगमन के लिए अपनी कुतजता प्रकाशन के रूपमें में इस श्रवसर पर यह बता देना चाहता हूँ कि हमने किस उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित किया है श्रीर उनके कुपापूर्ण आगमन तथा इस देश में उनके पापणों के नया सम्भाव्य परिणास होंगे।

सर एस० राधागुण्णन का स्थामत प्रथम तो हम इसलिए करते हैं
कि के एक मुविक्याल दार्थानिक हैं जिन्होंने पूर्व के दर्शन-शास्त्र और धर्म
कह सम्भीर सच्ययन किया है शीर उनके सम्बन्ध में प्रनेक पुस्तकें लिखी
हु। दर्शन अवस्त ज्ञान का गुरू है। शब्मक्ष च्यांग का कहना है—
'अर्थन चर्यो इतना महत्वपूर्ण है और उसकी भिवत बयों इतनी महान्
हुँ, इसका रहस्य विश्व का शब्ययन करने, उसकी व्याख्या करने और
उसके सीत्र की समस्त वस्तुश्रों का नियमन करने की असकी भावना
स्में है। जीवन का यथार्थ महत्त्व बताने और मनुका की समस्याओं का
स्माधान करने की शक्ति दर्शन के श्रितिश्वत और नहीं नहीं।'' पूर्व
स्मीर परिचय दोनों ही में दर्शन का शब्ययन बहुत पहले प्रारम्भ हो गया
या। कास्तव में यह प्रध्ययन ज्ञान की किसी भी शाखा के अध्ययन से
पहले प्रारम्भ हुशा था। उदाहरण के लिए 'दि बुक श्राफ वेन्जेज', जो
दर्शन-शास्त्र का एक महान् ग्रन्थ है, प्राचीन चीनो ग्रन्थों के रचनाकाल

के कम से सबसे पहला ग्रन्थ हैं। श्राघुनिक विज्ञान के युग में भी अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक भी हैं जैसे श्री अलवर्ट श्राइन्स्टीन, श्री बर्ट्रेन्ड रसल श्रीर श्री हैंन्सड़ाइस जो चीन पधारे थ श्रीर जिनका विज्ञान का श्राह्म प्रमान अन्तानित्वा दर्शन में ही लीट श्राता है। इसीलिए इस यह कह राकते हैं कि दर्शन-शास्त्र ही प्रथम श्रीर श्रान्तम ज्ञान है। वर्तमान समय में जब कि प्रतिरोध-संग्राम लड़ने में हमें विज्ञान की अत्यिष्ठक शानश्यकता है तभी हमें दर्शन-शास्त्र के श्राध्यम की ग्रीर भी श्रीष्ठक जरूरत है। युद्धोत्तर विश्व-सुधार श्रीर स्थायी शान्ति की दृढ़ की के रसने के लिए एक सुन्दर समुन्नत दार्शनिक श्रादर्श की हमें विशेष शावश्यकता है। इसीलिए हमने सर एस० राधाकृष्णन की चीन में प्रयचन करने के लिए आमंत्रित किया है; इस श्राधा से कि पूर्व के दर्शक शास्त्र श्रीर धमें के अपने गम्भीर श्रध्ययन श्रीर शंग्रेकी तथा श्रमरीकी विश्व-विशालयों में भाषण देते हुए उन्होंने पिष्ठक की विचार-धारफ श्रीर संस्कृति का जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है उससे हम उनसे, जो कुक मनन-चिन्तन वह हमें बतायें, हम सीख सकें।

सर एस० राधाकुल्यन का स्वागत हम इसलिए और भी करते हैं कि वह भारत के एक प्रतिनिधि विद्वान हैं और भारत हमारे देश के साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्धों से जुड़ा हुआ है। भारत और चीन की संस्कृतियों का अन्तर्प्रवाह बहुत पहिले प्रारम्भ हो गया था। अतीत युग में चीन की सम्यता पर भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा था। अतीत युग में चीन की सम्यता पर भारतीय संस्कृति का मी प्रभाव पड़ा था। अतीत की भारतीय सम्यता पर चीन की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा था। अव से महान् किव-दार्शनिक स्वर्गीय डाक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश पधारे थे और माननीय ताई ची-ताओं न भारत की यावड़ की है तथ से भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध पहले की

श्रपेक्षा अधिक घनिष्ट हो गये हैं। गत-वर्ष से पूर्व-वर्ष में महाबलाधिकृत श्रीर थीमती च्यांग समचे चीन राष्ट्र की मित्रता का सन्देश भारत ले गये थे पोर इस प्रकार दोनों देशों के बीच स्नेह ग्रीर भी गहराहो गया। गत बसन्त में इस मंत्रालय के उपमंत्री डाक्टर कु एक श्रीर शैक्षिक श्रीर सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल का नेतत्व करते हुए भारत गये थे और बनारस विरवविद्यालय भी देखा था। मुक्ते यह बतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि इस समय हमारे तीन विद्यार्थी उस विद्यालय में घव्ययन कर रहे हैं भीर उस विश्वविद्यालय ने भी अपना एक विद्यार्थी हमारे देश में ब्रध्ययन करने के लिए भेजा है। शैक्षिक शिष्टमंडल के लौटने के बाद हम लोगों ने निश्चय किया की भारत के प्रतिनिधि विद्वानों को चीन में भाषण देने के लिए आमंत्रित करें। हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इस देश पद्मारनेवाले सर एस० राधाकुरुणन प्रथम ऐसे भारतीय हैं। हमारा दढ़ विश्वास है कि भारतीय श्रीर चीनी दोनों ही पूर्व की महान जातियाँ हैं जिनका एक दीर्घ इतिहास है और जिनकी एक ऊँची संस्कृति है। पारस्परिक सद्बोध श्रीर सहयोग के श्राधार पर दोनों निस्सन्देह पूर्व की ग्रीर समूचे संसार की प्रगति में — उनके स्थायित्व में समान-रूप से योगदान करेंगे। हमारा विश्वास है कि दोनों देशों के शिक्षकों श्रीर विद्वानों का घनिष्ट सहयोग इस प्रकार के सद्बोध ग्रीर सहयोग को उन्नत ग्रौर गम्भीर बनायेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि सर एस० राधाकुष्णन जो पौर्वात्य ग्रीर पाश्चात्य दर्शनशास्त्रों ग्रीर धर्मी में इतने निष्णात हैं, इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। हम इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि इस देश में सर एस० राधाकृष्णन के आगमन के बाद भारत और चीन के सांस्कृतिक सम्बन्धों का धीर भी धनिष्ठ विकास होगा।

मुक्ते याद याता है मैंने एकबार कहा था, "प्रकाशमान् तारे पिटनम को भाँति पूर्व में भी नमक सकते हैं।" मैंने यह भी कहा था कि जिन जातियों के बीच सर्वाधिक पारस्परिक सद्बोध होगा उन्हीं के बीच सर्वाधिक पारस्परिक सद्बोध होगा उन्हीं के बीच सर्वाधिक पारस्परिक सहानुभूति होगी। मैं बड़े सम्मान श्रीर पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, सर एस० राधाकृष्णन् का स्वागत करता हूँ। अनुमति दीजिए कि मैं उपस्थित अतिथियों के साथ सर एस० राधाकृष्णन् के स्वास्थ्य श्रीर चीन में उनके श्रानन्दमय अल्पप्रवास की जुभकामना का पान करूँ।

### परिशिष्ट २

# शिचा मंत्रालय

# चुंगिंकग, चीन

इस मंत्रालय के निमंत्रण पर सर एस० राघाकुरणन् प्रवचन देने के लिए चीन पधारे हैं और हमें भूयसी ज्ञान-ज्योति दी हैं। उनके विदा की बेला में अपने हादिक भावना प्रगट करने के लिए मैंने निम्नलिखित पंवितयाँ लिखी हैं; इस कामना के साथ कि भारत व चीन की संस्कृतियों का अन्तर्प्रवाह अनन्तर्भाल तक, जब तक गंगा और यांक्सी की धाराकें प्रवाहित हैं, अविच्छित रहें—

धरा पर हमारे युगल देश प्यारे
गगन के तले, धीर सागर-सहारे
उभय—चीन-भारत—सुहुद बन पले हैं,
लिए हाथ में हाथ हरदम चले हैं।
मनश्चेतना श्रीर संस्कृति हमारी
रही एक-सी सुष्ठु, निर्मल, सँवारी।
विगत दो सहसाब्द जीवन हमारा
भरित स्नेह-संसर्ग सम्पर्क प्यारा।।
रहे भेद भौतिक—शिखर, शैल, प्रान्तर!
प्रकृति-श्राभरण तुम विरत्त-सृष्टि शोभन!
पथारे, सिला पूर्ण-यरिचय, खिला मन!!

तेंग राजवंश के एक किंव द्वारा लिखित एक लय-बद्ध किंवता 'बिनिता के सम्बन्ध में' की पंक्तियों के योग से लिखित।

चेन ली-फू द्वारा

चीनी गण-तंत्र के ३३वें वर्ष के पाँचव मास में।

#### परिशिष्ट ३

(सर एस० राधाकुष्णन के सम्मान म दी गई चाय पार्टी के अध्यसर परचीन की विहल्परिपद के अध्यक्ष डाक्टर चू चिया-हुगा का सन्देश—१०-५-१६४४।)

ग्रपने देश में श्राये हुए सर एस० राधाकृष्णन का स्वागत करने में हमें परम हुए और सम्मान का श्रनुभव हो रहा है। सर एस० राधाकृष्णन न केवल भारत में ही दर्शन-शास्त्र के एक महान् श्रधिकार-पूर्ण विद्वान् हैं बिल्क वह एक विश्व-विख्यात पण्डित हैं। वह न केवल भारतीय दर्शन-शास्त्र श्रीर धर्म के मान्य विद्वान् हैं, बिल्क पौर्वात्य श्रीर पाध्वास्य विचार-धाराशों के एक प्रथम कोटि के पंडित हैं। श्रीर इसके साथ ही साथ वह श्रन्तरिष्ट्रीय राजनीति के एक स्क्म-दृष्टि विद्यार्थी भी हैं।

(उनके अध्ययन काल और उनकी सिद्धियों-सफलताओं का विवरण देने के बाद उन्होंने कहा।):

भारत के साथ हमारे देश के सांस्कृतिक सम्बन्धों का इतिहास कई

हजार वर्ष लम्बा है: विशेषकर दर्शन-शास्त्र भीर धर्म-शास्त्र के क्षेत्र में हम अपने महान पड़ोसी भारत के बहुत ऋणी रहे हैं। मातंग श्रीर गोभरण से लेकर इतनी बड़ी संख्या में भारत के विद्वान भिक्ष समय-समय पर चीन आते रहे हैं कि इतिहास का कोई भी लेखा इन घटनाओं का पुर्ण विवरण नहीं दे सकता। श्रपने सम-सामयिक लोगों द्वारा उन सबका सम्मान किया गया श्रीर वे श्रतन्त भावी पीढियों को श्रपनी ज्ञान-ज्योति देने में समर्थ हुए। जन्होंने विद्वत्समाज के सम्मुख सुन्दर श्रादशी की प्रतिष्ठा की भीर जनता के शिक्षकों का काम किया। उन यशस्वी बीइ-भिक्षत्रों द्वारा श्रनेक बौद्ध-ग्रन्थों का संस्कृत से चीनी भाषा म धनवाद किया गया। सत्य की खोज में भारत जानेवाले चीनी भिक्ष भी असंस्य थे। फाहियान भीर होन-त्सैंग के आलेख भारतीय इतिहास के कुछ भूले ग्रध्यायों को पूरा करते हैं। चैंग-ग्रान छोड़ कर बौद्ध-सत्यों की खोज में भारत जानेवाले उन महाभाग भिक्ष प्रों में से दस प्रतिवात को भी भारत पहुँच सकने का सीभाग्य न प्राप्त हो सका श्रीर चीन वापत श्रा सकनेवालों की संख्या तो श्रीर भी कम थी। फिर भी, यह सब होते हुए भी, धन दोनों राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक समागम तिनक भी अवरुद्ध नहीं हो सका। इस युग में बौद्ध-ग्रन्थों के चीनी श्रनुवादों की संख्या १० हजार से भी ऊपर पहुँच गई। इनके साथ ही साथ विज्ञान और प्रायुर्वेद, कला भीर साहित्य सम्बन्धी श्रगणित ग्रन्य भी चीनो भाषा में शनुदित हए।

जैसा हम सब जानते हैं हैन श्रीर तैंग राजवंशों के राज्य-काल चीन के इतिहास के स्वर्ण युग हैं। तथ्य तो यह है कि मारतीय संस्कृति का प्रवेश इस देश में हैन वंश के राज्यकाल में प्रारम्भ हुआ श्रीर भारतीय तथा ची नी संस्कृतियों का सम्मिलन तेंग राजवंश के राज्य-काल म यगनी चरम सीमा पर पहुँचा। चीन के इतिहास में भारतीय संस्कृति के स्थान की महत्ता इस दृष्टि से आंकी जा सकती है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इन दोनों देशों के घनिष्ठ सम्मक्त ने दोनों ही देशों की समृद्धि में योग दिया है। इसलिए ग्रावृनिक काल में इन दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों के प्रादान-प्रदान का बन्द हो जाना न केवल इन दोनों सम्मताग्रों के लिए एक दुर्भाग्य-पूर्ण बात है बल्कि समूची मानव-जाति पर उसका ग्रानिष्टकारी प्रभाव पड़ता है।

लगभग २० वर्ष पहले डाक्टर टैगोर चीन पधारे थे। उनके आगमन ने चीन और भारत के बीच मैत्री का विकास करने के साथ चीनी संस्कृति के पुनहज्जीवन में बड़ी सहायता दी है। जब से युद्ध प्रारम्भ हुआ है, नारतीय लोगों ने चीनी जनता को बहुत अधिक नैतिक सहायता दी है और इस प्रकार जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता कई सिदियों से विच्छिन्न हो चुकी थी, फिर जीवित हो उठी है। यह महान् घटना इन दोनों संस्कृतियों के पुनरुज्जीवन और दोनों जातियों के पुनरुत्यान का संकेत करती है; इसीलिए यह मानवता के अष्णोदय की भी सूचना देती है।

जीता हमने कहा है, सर राघाकृष्णन का भारतीय संस्कृति का ज्ञान श्रगाथ है और उनकी व्याख्या प्रप्रतिम; इसलिए चीन में उनका श्रागमन इस देश में भारतीय संस्कृति के पुनः प्रवेश की मांति है। भारतीय संस्कृति को समभने के लिए यहाँ हम स्वयं सर एसव राघाकृष्णन के शब्दों का उद्धरण दे सकते हैं। अपने निबन्ध 'हिन्दू इसमें और पिक्चम) में उन्होंने कहा है: "भारत एक ऐसी सभ्यता का देश हैं जो श्रपने उद्धव में सम्भवतः उतनी ही प्राचीन हैं जितनी प्राचीन मिश्र की या सुमेरियन सभ्यता है पर

उनके विपरीत वह शाज भी सजीव सित्रय है श्रीर एंसार की समनी मानव-जाति के लगभग पंचमांश के जीवन का प्रात्म-तत्त्व वसी हुई है। इसने सिद्ध-सन्तों और ऋषि मृतियों, कवियों श्रोर दार्शनिकों, कलाकारो श्रीर राजनीति-विशारदों को जन्म दिया है और ग्रांश भी ऐसी विभित्तियों को जन्म दे रही हैं। इसने वाद्ध, जैन श्रीर सिख-मन जैसे विश्वव्यापी महत्त्व के ब्रान्दीलनों को जन्म थिया है।" अपने विशिष्ट निवन्ध, "डण्डियन फिलासफी" (भारतीय दर्शन-शास्त्र) में आपने लिखा है कि भारत में दर्शन-सार्थ तत्त्वतः आध्यातिमक है श्रीर आध्यातिमक प्रयोजन ही भारतीय जीवन में प्रधानता प्राप्त किये हैं; प्रस्तिम सत्य श्राच्यातिमक सत्य हैं, श्रीर उन्हीं के प्रकाश में व्यावशारिक जीवन का वोधन करना है। श्री रावाकुष्णन परम्परागत भारतीय वर्धन-वास्त श्रीर धर्म-शास्त्र के यथातथ्य छप की व्याख्या मात्र नहीं करते; उन्होंने माधुनिक भारत के नव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए और अपने देश के दर्शन और धर्म का पुनर्निर्माण करने के लिए श्राधनिक यम के दर्गन-शास्त्र और धर्म की तारियक भावना की भी श्राटमलीन करने की की गिश की है। वह हिन्दु-धर्म के सुवारवादी दल में हैं। यद्यपि हिन्दू-धर्म श्रीर बौद्ध एक ही धर्म नहीं हैं, फिर भी बौद्ध-धर्म के सारभुत उपदेशों को हिन्दू-धर्म में अपना निया गया है। यद्यपि चीन के सभी जांग बीद्ध नहीं हैं, फिर भी सामान्यतः बौद्ध-विचार श्रीर उपदेश श्रपना लिए गये हैं, और इसका यह अर्थ हथा कि भारत के विलारों को चीन के बहमत हारा श्रंगीकार कर लिया गया है।

भारतीय विचार-धारा और ज्ञान को सर एस० रावाद्वरणन ने पहले ही एक उल्लेखनीय देन दी है, इस देश में अपने अल्प प्रवास में यहाँ भी ज्ञान-क्षेत्र में बहुएक नवीन प्रेरणा देंगे इसमें सन्देह नहीं है। चीक को उनकी देन उतनी ही महान् होगी जितनी महान देन कुछ वर्ष पहले डाक्टर टैगोर भ्रपने चीन भ्रागमन के समय दे गये थे।

अन्त में चीनी-भारतीय-सांस्कृतिक-समाज की ग्रोर से मैं चीन धीर भारत के बीच मैत्री बढ़ाने पर बचाई देता हैं और कामना करता है कि भारतीय और चीनी संस्कृतियों का सम्मिलन चिरस्थायी हो।

(हस्ताक्षर) डायटर चु चिया-हथा।

चीन ग्रीर भारत की प्राचीन संस्कृतियाँ महान ग्रीर उन्नत है, दोनों वेशों के लोगों के बीच मैत्री का एक लम्बा इतिहास है और यह मैत्री उन आदर्शी पर प्राधारित है जो समुचे संसार के लिए कल्याणकारी हैं। इस मैं भी का प्रकाश पिछले कुछ हजार वर्षों में संसार के लिए ग्रत्यन्त बहम्हय सिद्ध हुन्ना है। पुराने बीते युग में जब हमारी दोनों संस्कृतियाँ विकास-शील थीं श्रीर हमारे देश समृद्ध ये तब हमारी पारस्परिक मैत्री भी गम्भीर थी। यही युग वह समय था जब मानव-जाति परम सुखी थी। हम श्राशा करते हैं कि इस ऐतिहासिक दाय - पूर्वजों की इस देन की रक्षा श्रीर उसका सम्मान हम करेंगे और मानव-जाति को बाज के दैन्य से वाहर निकाल कर ग्रानन्दावस्था में ले जाने के लिए उस देन के प्रभाव की विकीण करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे दोनों देशों के महात्माओं की यही कामना थी ग्रीर हम उनकी कामना की पूरा करने में पीछे न हटेंगे।

इस उद्देश्य और पूर्ण सत्यनिष्ठा और सम्मान के साथ हम सर एस० राधाकुष्णन का स्वागत करते हैं जो बहुत दूर से हमारे देश पधारे हैं।

—ताई वुग्रान-सीन,

#### परिज्ञिष्ट ४

(चीन की राष्ट्रीय सरकार के सेनापित जनरल लू चाम्रो, द्वारा घर्म पर विश्वास रखनेवालों के संघ के तत्वावधान में १२ मई सन् १६४४ को चुंगिकंग के मुसलमान उपाहार-गृह में सर एस० राधाकृष्णन के सम्मान में अध्यक्षपद से दिया गया स्वागत भाषण।)

वास्तव में हमारे लिए यह बड़े हुए और आनन्य की वात है कि आज श्रपराह्म में चीन के धर्म-विश्वासियों के संघ के तत्वावधान में हम श्रपने विशिष्ट श्रतिथि, विख्यात भारतीय विद्वान और दार्शनिक, सर एस० राधाकुष्णन् का स्वागत कर रहे हैं, क्यों कि आज हमें उनके दर्शन के साथ-साथ उनका भाषण सुनने का भी सीभाग्य प्राप्त हो रहा है।

चीन का प्रतिरोध-संग्राम बहुत शीघ ग्राठवें वर्ष में प्रवेश करेगा। इन पिछवे वर्ष में चीन की जनता मुद्ध-केंच में मानव-ग्राति की शानित श्रीर उसके सदाचार की रक्षा करते हुए पुर्द्वर्पता श्रीर श्रांगिक शिया पृद्ध करती श्रा रही है। यद्यपि श्रपने रात्रु से हम श्रनेक अवीं में पिछाई हैं, दुवैन हैं फिर भी हम कभी परांगमुख नहीं होये। हम अपने सह्दय पड़ांसी भारत के प्रति उसकी महान् श्राध्यात्मिक और भौतिक सहायता के लिए बहुत श्रिष्ठक श्रामारी हैं। जबसे मुदूर-पूर्व श्रीर समूचे संसार पर युद्ध की भयावनी श्राग फैली है तब से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि अपने सामान्य शत्रु का सामना करते हुए शान्ति-प्रेमी राष्ट्र कन्धे से कन्धा मिलाकर एक हो जायेंगे। लेकिन श्रपने भौगोतिक संसर्ग श्रीर धार्मिक तथा सोम्कृतिक समागम के कारण इन दोनों देशों, चीन और भारत, के बीच मिषक पारस्परिक सद्बोध श्रीर सहानुभूति सम्भव है। युद्ध-काल में दोनों के सीभाग्य श्रीर दुर्भाग्य

परस्पर सम्बन्धित हैं, ग्रौर शान्ति स्थापित हो जाने के बाद समृद्धि ग्रौर विपत्ति—–दोनों में ही, दोनों एक दूसरे के साफीदार होंगे।

हम अपनी अन्तिम विजय की घोर जैसे-जैसे धागे बढते जा रहे हैं वैसे ही सम्भव है अब भी ऐसे कुछ लोग हो जिन्हें इस बात का सन्देह हो कि चीनी राष्ट्र वास्तव में नितान्त शान्तिप्रिय है या नहीं। अब सर राधाकुष्णन् एक दार्शनिक भीर एक धार्मिक विश्वविद्यालय के उत्तरदायी संचालक के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जी योरीप श्रीर श्रमरीका में विस्तृत भ्रमण कर चुका है, हमारे बीच उपस्थित हो कर श्रीर हमारे जातीय लोगों से मिल-जुल कर इस तथ्य की पुष्टि करेंगे। इस प्रकार धर्म-विश्वासियों का हमारा यह संघ ही हमारी एकता श्रीर शान्ति का प्रतीक है जिसमें इस देश के चार प्रधान धर्मी के श्रत्यायी--बौद्ध, मसलमान-कैथोलिक श्रीर श्रोटेस्टैन्ट--सम्मिलित होते हैं। सदियों से चीन के लोग उदार चेतना, स्वामिभवित, क्षमा, प्रेम, बान्ति और दयाल्ता में डुबे रहे हैं; अन्यथा इस प्रकार का संगठन शायद ही बन सकता हो। इस संघ का इतिहास बहुत छोटा है--एक वर्ष रो कुछ ही श्रविक, धीर इसका उद्देश्य रहा है चीन के इन प्रधान धर्मों के अनुयायियों के बीच मित्रता की अभिवृद्धि करना। यह चारों धर्म चीन के राष्ट्रीय श्रीर श्रन्तराष्ट्रीय गुणों से परिलक्षित होते हैं। इस संगठन के विशिष्ट उद्देश्य हैं धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, ग्राध्यात्मिक श्रन्शीलन पर जोर, सामाजिक सेवा का उपक्रम, राष्ट्रीय प्रतिरोध श्रीर पुननिर्माण को सहायता और अन्ततः विश्व-शान्ति की अभिवृद्धि।

इसलिए हमारी यह बड़ी कामना है कि हमारे विशिष्ट अतिथि आज फुपा-पूर्वक हमें अपनी टीकाओं और अपने उपदेशों से कुतार्थ करें और हम यह भी आशा करते हैं कि वे इस संस्था का परिचय उन संस्थाओं से करा देंगे जिनके सम्पर्क में वह भपने देश या ग्रन्य देशों में श्रायें।

चीन के अपने दीरे में सर एस० रावाकुष्णन् न केवल ज्ञान थीर अविधियों के क्षेत्र में महान् योग-दान देंगे बल्कि हर अवस्था में चीन की परिस्थितियों का सुक्ष्म अव्ययन भी करेंगे। स्वभावतः इन दोनों राष्ट्रों के भावी सहयोग में यह बहुत सहायक होगा। विशेष रूप से हमें आवा है कि धर्म के गामलों में अपने विशिष्ट अतिथि से हमें अमूल्य ज्ञान-लाग होगा। आओ आज अपराह्म हम अपने-अपने प्यावे श्लीठों में लगाये और इस सीधी-सादी पर मन को प्रसन्न करनेवाली वाय से अपने विधिष्ट अतिथि का स्थागत करें और कामना करें कि उन्हें सुन्दर स्वास्थ्य और अपने उद्देश में पूर्ण सफलता आप्त हो।

चीन के धर्म-धिश्वासियों के संग द्वारा सर एस० राधाकृष्णन् की सेवा में समिपत---

> पुरातन देश—भारत-चीन से —सहचर परस्वर थे। मधुरतम सांस्कृतिक सम्बन्ध सदियों तक निरम्तर थे।। विभव में साथ हुँस खेले, थिपद् भेली सदा मिल कर विपति सम्पत्ति के साथी सुहुद हम हैं, निरन्तर थे।।

> > हुआ प्रारम्भ जब से यह हितीय महासमर जन में, बढ़े हम मित्र-राष्ट्र बने, भयानक युद्ध के मग में।। समर-संसम्ब हैं हम, लक्ष्य मानव-जातिका मंगल, ब अपनी मुक्ति औ स्वाधीत-जोवन-सिद्धि इस जग में।।

ह मारो भित्रता दृढ़तर हुई, इस वेश श्रापश्राए। सु मन सम्मान के भवनीय स्वागत में ये विखराए॥ यहाँ के बीदा, मुसलिम, प्रोटेस्टैण्ट व कैथोलिक मिलकर सर्वों ने एक स्वर से गीत स्वागत के हैं यह गाए॥ पूर्ण सत्य-निष्ठा से, ह्वय की गहनतम
भावना से प्राभी हम प्रार्थना करें पुनीत—
देव-देव! पावन-परम धर्म ज्योति फेले
चसुधा धवल-धन्य बन जाय ज्योति-स्फीत।।
वर दो कि देव! धरा-धाम बन जाय स्वर्ग
विज्य देव-पुत्र बने मनु-पुत्र मन जीत।।
ध्रीर स्नेह-सिनत बन्धु-भावना में बंध जाय
मानव से मानव, हृदय गाए पुण्य-गीत।।

# परिशिष्ट ५

सिवियों से बौद्ध-धर्म व्याप्त है चीन में।
भाज कम्प्यूक्षियन भ्रौ हिन्दू, विचार-धारा
घुल-मिल एक हो रही हैं जन-जीवन में।
भरत श्राज मानयताःहैं।
बिपुल विषमता से और संघर्ष से।
इस वात्याचक में
भवतीय श्राममन देश में हमारे
अभ-क्षांति श्री श्रामन-तुष्मा का जन्मवाता हो।

[परम पुनीत महास्यविर ताई सूद्वारा सर एस॰ राधाकुण्णन को त्सिन-यून पहाड़ियों पर समर्पित कविता।—श्री० वाई० ए४० कूद्वारा धनूबित (श्रंग्रेजी में)]

#### परिशिष्ट ६

शिक्षा-मन्त्रालय, चुंगिकग, चीन । चीन में सर एस० राधाकृष्णन के शुभागमन पर:—

एक बार चीन वेश श्राए वह कुर्यागाय।
मेंट भी न जिन से हुई श्री कभी एक बार
भाल पर मंत्री का तिलक उन्होंने विया;
श्रपना बनाया उन्हों, श्रपना बताया उन्हों।
चीन के ह्वय के स्पन्यन की श्रनुभूति
उनने की; श्रीर बशा चीन के मनकी
मन ही मन जान गए, श्रीर तिज मित्र से
बोले, 'बन्धुवर! जहां साधु श्रीर सन्त हैं
सुखद प्रकाश बहां नित्य-नव फूटेगां
संस्कृति का, जीवन का—यह श्रुप-सत्य है।'